

# आगरें का लाल किला हिन्दू भवन हैं

पुरुषोत्तम नागेश ओक

हिन्दी साहित्य सदन

नई दिल्ली-110 005

**D** लेखकाधीन

XAT.COM

मुल्य: 55.00

प्रकाशक : हिज्बी क्साहित्य क्सव्हन 2 बी.डी. चैम्बर्स, 10/54 देशबन्धु गुप्ता रोड करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 फोन : 51545969, 23553624 फैक्स : 011-23553624

ATTAC PETER PETERS

email: indiabooks@rediffmail.com

संस्करण : 2004

मुद्रक : अजय प्रिटर्स, दिल्ली-32

#### क्रम

| भूमिका                                           |     | Y,  |
|--------------------------------------------------|-----|-----|
| ३. मूल समस्या                                    |     | 88  |
| २. किले का चिर अतीत हिन्दू मूल                   |     | 2.8 |
| ३. शिलालेख                                       | *** | 85  |
| ४. लालकिला हिन्दू बादलगढ़ है                     | *** | 3,2 |
| ५. किले का हिन्दू साहचर्य                        | *** | 55  |
| ६. मध्यकालीन लेखकों की साक्षी                    | *** | 850 |
| ७. आधुनिक इतिहासकारों की साक्षी                  | *** | 233 |
| <ul> <li>कले का निर्माण-काल अज्ञात है</li> </ul> | *** | 883 |
| <ol> <li>िकले का भ्रमण</li> </ol>                | 400 | 8€0 |
| १०. मूल्य-सम्बन्धी भ्रान्तियाँ                   |     | 283 |
| ११. निर्माण-कर्ता सम्बन्धी भ्रान्तियाँ           | *** | 220 |
| १२. ऑंग्ल-मुस्लिम इतिहासकारों की समस्या          | *** | 355 |
| १३. गज-प्रतिमा सम्बन्धी भयंकर भून                | ••• | 388 |
| १३. गण-प्रातमा सन्यत्वा गण-५ ह                   |     | २६८ |
| १४. साक्ष्य का सारांश<br>आधार ग्रन्थ-सूची        | ••• | २८१ |

## भूमिका

भारत पर विदेशी शासन के लगभग ११०० वर्षों की अवधि में उसका अधिकांश इतिहास विकृत अथवा विनष्ट कर दिया गया है।

इस विकृति के एक अत्यन्त दुर्भाग्य-सूचक पक्ष का सम्बन्ध मध्यकालीन

भवनों और नगरों से है।

भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सभी विशाल, भव्य और मनमोहक ऐतिहासिक हिन्दू संरचनाओं को मात्र अपहरण अथवा विजयों के कारण तुकं, अफगान, ईरान, अरब, अबीसीनियन और मुगलों जैसे विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा निर्मित कहा जाने लगा है। ऐसी अपहत संरचनाओं में किले, राजमहल, भवन, सराय, मार्ग, पुल, कुएँ, नहरें और सड़कों के किनारे लगे हुए मील के पत्थर भी सिम्मिलित हैं। हिन्दू मन्दिरों, राजमहलों और भवनों के शताब्दियों तक मकबरों और मस्जिदों के रूप में दुरुपयोग ने विश्व-भर की सामान्य जनता, पर्यटकों, इतिहास के छात्रों और विद्वानों को यह विश्वास दिलाकर भ्रमित किया है कि उन भवनों को मूल-रूप में निर्मित करने का प्रारम्भिक आदेश मुस्लिमों ने ही दिया था।

यह उपलब्धि कि अभी तक जिन मध्यकालीन भवनों का निर्माण-श्रेय विदेशी मुस्लिम आकांताओं को दिया जाता है, वे सभी तथ्यतः मुस्लिम-पूर्व काल की हिन्दू संरचनाएँ हैं, एक ऐसी चिरस्थायी खोज है जिसके द्वारा इतिहास और मध्यकालीन शिल्पकला के अध्ययन में युगान्तरकारी कान्ति हो जानी चाहिए।

इस उपलब्धि को 'ताजमहल हिन्दू राजभवन है', 'फतेहपुर सीकरी एक हिन्दू नगर', 'दिल्ली का लालकिला लालकोट है' तथा 'आगरे का लालकिला हिन्दू भवन है' पुस्तकों में भली-भाँति, युक्तिपूर्वक एवं सप्रमाण चरितार्थं किया गया है। CAT.COM

हिन्दुस्तान के बुद्धिजीवियों द्वारा इस उपलब्धि को आत्मसात करने में प्रदक्तित विलम्ब उस विनाश का परिमापक है जो इतिहास द्वारा पराधीन राष्ट्र के मानस में उत्पन्न कर दिया जाता है जिसके कारण उनको युक्ति एवं वैद्य प्रमाण भी अग्राह्म लगते हैं।

अनवरत उत्पीड्न एवं दमन के कारण तो शोषितों के मन में अपने तत्कालीन दमनकारियों की निन्दा करने वाले सर्वाधिक विश्वसनीय एवं बिपुल साक्ष्य के होते हुए भी एक प्रतिरोध की भावना विकसित हो जाती है।

यही वह गतिहोन और अशक्त बनाने वाली व्याधि है जो हिन्दुस्तान के प्रतिभावान व्यक्तियों को एक हजार वर्षों की लम्बी अवधि में दुर्धं ये युद्धों में अपहरणकर्ता अरब, अफगान, ईरान या मुगलों को जिन भवनों, राजमहलों, नगरों व पुलों का निर्माण-श्रेय दिए जाने का प्रतिरोध करने और अपने पूर्वजों की सम्पत्ति पर अपना दावा प्रस्तुत करने से रोकती है।

यह आजा की जाती है कि हिन्दुस्तान के प्रतिभाणील व्यक्ति शीघ ही अपनी अपनी अपनी जड़ता, संकोचवृत्ति और गहितावस्था की त्यागकर अपने पूर्वजो द्वारा उन अद्भृत निर्माण-कार्यों पर शैक्षिक दिग्विजय प्राप्त करने का अभियान प्रारम्भ कर देंगे जिनका रचना-श्रेय झूठ-मूठ ही हिंसक विदेशी लटेरों के एक बहुत बड़े वर्ग को दे दिया गया है।

उन निर्माण-कार्यो पर हिन्दुस्तान-निवासियों का एक बार दावा हो जाने पर समग्र भूमण्डल के किसी भी भाग में भारतीय इतिहास के णिक्षक और नेखकाण, आज की भाति, उन भवनों का निर्माण-श्रेय किसी भी विदेशी आक्रमणकारों को देने का साहस नहीं करेंगे। अतः इसके पूर्व कि विदेशों में भारतीय इतिहास के विद्याधियों और विद्वानों को हमारी उपनिद्धा स्वीकार कराई जाएँ या आशा की जाए कि वे इनको अंगीकार कर के, आवश्यक है कि स्वयं हिन्दुस्तान में ही सवंप्रथम इस गैक्षिक प्रतिवाद—खण्डन—को शिरोधायं किया जाए।

भारतीय इतिहास में इसका उदाहरण स्पष्ट रूप में विद्यमान है। लाहौर का किला प्रभाण-स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है। वह किला प्राचीन हिन्दुओं द्वारा बनाया गया था किन्तु चूंकि अब लाहौर भारत से बाहर हो गया है अतः यह बात भी विस्मृत की जा सकती है कि स्वयं लाहौर एवं पाकिस्तान, दोनों ही भारत के भाग ये तया इसके मध्यकालीन भवनों का स्वामित्व हिन्दुओं का या तथा उन्होंने ही इनका निर्माण किया था।

जबिक महाराणा प्रताप और महान् छत्रपति शिवाजी जैसे देशभक्त योद्धाओं ने देश और देशवासियों का उद्धार करने के लिए अपना रक्त बहाया है, तब क्या इतिहासकारों का इतना भी देशभिकतपूर्ण पित्रत्र कर्तव्य नहीं है कि वे उन बलात् गृहीत भवनों के शैक्षिक-पुनरुद्धार के लिए कुछ तो मसि खर्च करें जिनका निर्माण-श्रेय असत्य ही विदेशी विजेताओं को दिया गया है।

क्या यह बात स्वीकार्य नहीं है कि जो शत्रु हमारी भूमि पर दावा करता है, वह वहाँ बनी सभी इमारतों को भी अपना ही घोषित करेगा! यही तो वह यथार्थता है जो भारत पर विदेशी मुस्लिम आधिपत्य और शासन की लम्बी अवधि में घटित हुई। उदाहरणार्थ, लखनऊ के तथाकथित इमामबाड़े प्राचीन हिन्दू राजमहल हैं जिनका निर्माण-श्रेय व्यथं ही इस या उस विदेशी मुस्लिम नवाब को दिया जा रहा है जिसने हिन्दुस्तान का वह भाग अपनी दासता में दवा रखा था।

उपयुंक्त पुस्तकों तथा इस ग्रन्थ में सणक्त प्रमाणों सहित यह बात सिद्ध की गई है कि उन भवनों को मुस्लिम-पूर्व हिन्दू-संरचनाएं सिद्ध करने के लिए तो स्वयं विदेशी तिथिवृत्तों में ही विपुल साक्ष्य प्रस्तुत है। इसी प्रकार का साक्ष्य भारत के सभी मध्यकालीन भवनों और नगरों के विषय में भी संग्रहीत तथा प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुत ग्रन्थ तो निरन्तर पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त होने वाले राष्ट्र के राजनीतिक उद्धार के फलस्वरूप ऐतिहासिक-पुनर्दिग्विजय के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में एक अन्य प्रयास ही है।

हम आशा करते हैं कि ये पय-प्रदर्शक ग्रन्थ अन्य शिक्षा-शास्त्रियों को प्रेरित करेंगे कि वे उन समस्त अभिलेखों को पुनः ठीक करें जो विदेशी आधिपत्य की लम्बी अबधि में अव्यवस्थित और अनिधकृत परिवर्तित रूप में पढ़े हुए हैं। स्वाधीनता का कोई अर्थ, मूल्य ही नहीं है यदि उस अभिलेख भण्डार को दिनष्ट या विकृत होने दिया जाता है।

इन अपनी साहसी प्रन्थों से विद्वानों को अपनी घिसी-पिटी गैक्षिक इन्हबंधाओं और तोते जैसी रटी-रटाई धारणाओं का परित्याग करने की, और बागरा, अहमदाबाद, गुलबगं, औरगाबाद, बीजापुर, बीदर, दिल्ली, लखनऊ, मांडवगढ़ तथा अन्य बहुत से नगरों में बने हुए मध्यकालीन भवनों पर मुस्सिम दादों को असिद्ध करने के लिए इसी प्रकार के साहसी गैक्षिक इन्हों की रचना करने के लिए बड़ी संख्या में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।

ऐतिहासिक अनुसन्धान के इस अति विशाल और अछूते क्षेत्र की समुक्ति और परिपूर्ण छानबीन करने के लिए विद्वानों की एक पर्याप्त किशान संख्या अभीष्ट है। गुलबर्ग के 'इतिहास अभ्यासक मण्डल' ने पहले ही उचित मार्ग का अवलम्बन किया है और 'दरगाह बन्दा नवाज हिन्दू मन्दिर हैं शीर्षक अत्यन्त नेत्रोन्मेषकारी और सप्रमाण पुस्तक प्रकाशित की है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि भारत में तथा कदाचित् अन्य बाहरी देशों में भी सम्बद्धालीन भवनों और नगरों के मुलोद्गम व स्वामित्व के बारे में परस्परागत खारणाओं का खण्डन करने के लिए इस प्रकार के शोध-ग्रन्थों की बत्यन्त आवश्यकता है।

इस प्रकार के शोधकार्य का दूरगामी महत्त्व है क्योंकि इससे सिद्ध हो आएगा कि व्याकिष्ठ भारतीय-जिहादी शिल्पकला-सिद्धान्त, मुगल स्वर्णिम कता, मुगल विश्वकता और नृत्य व संगीत के प्रति मुस्लिम प्रोत्साहन की बातें मात्र मानसी सुष्टि है।

यह भी अमाणित हो जाएगा कि समरकंद में तैमूरलंग का मकबरा और अफगानिस्तान में मोहस्मद गजनी की कब्रों जैसे पश्चिमी एणिया-स्थित जनेक ऐतिहासिक भवन उसी प्रकार पूर्वकालिक हिन्दू राजभवन हैं जैसे बाहौर का किला एक हिन्दू महल है चाहे वह आज विदेशी आधिपत्य में है।

बिदेशियों की निरन्तर दासता को अवधि में इतिहास पूरी तरह उलट-पुनट दिया गया है। यद्यपि हिन्दू सम्पत्ति और यान्त्रिकी कीशत द्वारा स्वयं पान्यम एश्विम में भी विशास मध्यकालीन भवनों का निर्माण करना सम्भव हो पाना, तथापि समस्त विश्व-भर को यही बात तोते की तरह रटाई गई है कि ये तो मुस्लिम आक्रमणकारी लोग ही वे जिन्होंने मध्यकालीन भारत में अधिकांश ऐतिहासिक भवनों और नगरों के निर्माण का आदेश दिया या।

सौभाग्य से उस विकृति का खण्डन करने के लिए चिरविस्मृत जानकारी अब उपलब्ध है। स्वयं विदेशियों द्वारा ही लिखित तिथिवृत्तों से निसृत प्रमाणों सहित किस प्रकार वह प्रतिवाद, खण्डन चरितायं किया जा सकता है, यह विधि वर्तमान ग्रन्थ तथा पूर्वोल्लेख की गई पुस्तकों से सीखी जा सकती है।

भारत के मध्यकालीन भवनों और नगरों के हिन्दू-मूलक सम्बन्धों ये पुस्तकों जितनी जल्दों लिखी जाएँगी उतनी ही अच्छी बात होगी क्योंकि असंख्य भ्रांतियों, बेहूदिगयों, असंगतियों और अयुक्तियों को समाविष्ट करने वाले इन और उन विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों और विजेताओं को निर्माण-श्रेय देने का मनचाहा व्यापार पहले ही बहुत लम्बी अविध तक फल-फूल चुका है। यह तो इतिहास और मनुष्य की प्रतिभा, दोनों का ही घोर अपमान है।

प्रस्तुत ग्रन्थ में हमने मध्यकालीन ऐतिहासिक ग्रन्थों और प्यंटक मागं-दर्शक पुस्तकों में समाविष्ट एक चकाचौधकारी श्रांत धारणा का भंडाभोड़ किया है। आगरा-स्थित लालिकले के दर्शनाधियों और इतिहास के विद्याधियों तथा विद्वानों को यह विश्वास दिलाया जा रहा है व प्रचार किया जा रहा है कि आगरे का लालिकया १६वीं शताब्दी के मुगल शासक अकबर द्वारा बनवाया गया था। यह झूठ है। आगरे का वह लालिकला, जिसे आज २०वीं शताब्दी का दर्शक उत्सुकतापूर्वक जाकर देखता है, ईसा-पूर्व युग में तत्कालीन हिन्दू शासकों द्वारा बनाया गया था। विदेशी मुस्लिम आकांताओं ने तो इसे केवल जीता और अपने अधीन किया था। अशोक और कनिष्क प्राचीन हिन्दू शासकों ने किले के तथाकथित दीवाने-आम में राज-दरबार सुशोभित किये थे और तथाकथित दीवाने-खास में अपने परामशं-दाताओं से मन्त्रणाएँ की थीं। वे प्राचीन हिन्दू नरेशों के राजकीय भाग है जो बाद में मुस्लिम विजेताओं ने हड़प लिये थे। ये सभी बातें आगे के पृथ्ठों में प्रमाणित कर दी गई है।

जो बात इस ग्रन्थ में सिद्ध की गई है, वही बात आवश्यक परिवर्तनों

सहित उन सभी अन्य भवनों के बारे में भी सत्य है जिन्हें आज तिकन्यर नोधी या बेरकाह, अकबर, हुमार्गू, सक्यरजंग, निजामुद्दीन का किसी मोइनुद्दीन बिस्ती का भकबरा कहकर जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है।

इतिहास के सच्चे विद्याचियों को उनके मूलोद्गम में दृष्टिपात करना चाहिए और उनको पूर्वकालिक हिन्दू भवन सिद्ध करने वाली पुस्तकों लिखनी चाहिए। जब प्रस्तुत उन्च भावी शोध-रचनाओं का मार्गदर्शक सिद्ध होगा, तभी नेखक को पूर्ण समाधान अनुभव होगा।

६, गुडाँबन सोसाइटी (सिन्धी कॉसोनी के पीछे) बान्दने, पुणे-४११००७ —पुरुषोत्तम नागेश 'ओक'

#### अध्याय १

### म्ल-समस्या

भारतीय इतिहास की एक घोर विडम्बना यह रही है कि जिस समय हजार वर्षों की अवधि से अधिक काल भारतीय लोग विदेशी पराधीनता में प्रताड़ित और मुंह बंद किए रहे, उसी समय सम्पूर्ण भारत पर अपनी सम्पूर्ण सत्ता-णिक्त का उपभोग करने वाले विदेशियों ने अपने मनमाने ढंग से भारतीय इतिहास को तोड़-मरोड़कर अथवा विकृत कर सत्यानाण कर दिया, फिर चाहे यह दुष्कृत्य उन्होंने मात्र धूर्तता और प्रतिकूलता अथवा अपने घोर अज्ञान तथा निर्दय बरबरता के कारण ही किया हो।

उस प्रक्रिया में, दीर्घ मुस्लिम आधिपत्य के अधीन आने वाले सभी
मध्यकालीन भवन, मकबरों अथवा मस्जिदों के रूप में दुरुपयोग किए जाने
लगे। और ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, विदेशियों की अन्धभिक्त, दरबारी
चाटुकारिता तथा धर्मान्धतापूर्ण धूर्तता के कारण सभी प्राचीन हिन्दू नगरों
और भवनों का निर्माण-श्रेय मुस्लिमों को अंकित होता गया। इस प्रकार,
यदि कुछ उदाहरण प्रस्तुत ही करने हों तो अत्यन्त ऐतिहासिक सरनता के
साथ, माना जाने लगा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अहमदाबाद की स्थापना
अहमदशाह द्वारा, तुगलकाबाद की स्थापना तुगलकशाह द्वारा और फिरोजाबाद की स्थापना फिरोजशाह द्वारा की गई थी।

यदि किसी व्यक्ति को ऐसे बालसुलभ तकों और ऊपरी ऐतिहासिक विद्वत्ता से ही मार्गदर्शन प्राप्त करना है तो उसका निष्कषं यही होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य का अल्लहाबाद नगर तो स्वयं मुस्लिम ईश्वर अल्लाह द्वारा ही स्थापित किया गया होगा। यह बात तो मध्यकालीन नगरों की हुई। किन्तु मध्यकालीन भवनों के सम्बन्ध में वही भावहीन, अमुक्तियुक्त

मुल-समस्या

बिडि बदनाई वाती है। इस प्रकार, यह बात बड़े जोर-जोर से कही जाती है कि बरि कोई भवन सलीमगढ़ कहा जाता है, तो निश्चित है कि इसका निर्माण (जरूबर बादमाह के प्रिय आध्यात्मिक गुरु) शेख सलीम चित्रती बारा अववा उसके लिए, अथवा (अकवर के राज्य-उत्तराधिकारी) आह्बादा सतीम या जन्य किसी सतीम द्वारा किया गया था। इसी प्रकार, बाँद कोई भवन ज़हाँगीरी महल कहलाता है तो उसी विचार-प्रणाली के जनुसार बलपूर्वक पोषित किया जाता है कि यह भवन शाहजादा सलीम हारा बही पर जहाँगीर के रूप में बैठने के बाद ही बनवाया गया था। स्वामित्व के बारे में इस प्रकार की अवास्तविक व्युत्पत्तियों और निष्कर्षों ने सभी ऐतिहासिक गोध-विधि को कलंकित ही कर दिया है।

13

हम एक समकातीन उदाहरण लें। नयी दिल्ली में बाबर, हुमायूं व बौरवडेब, केनिय, कर्बन व लिटन तथा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू व सालबहादुर शास्त्री के नाम पर सड़कें हैं। ऊपर जिस प्रकार के उदाहरणों का उल्लेख किया गया है, उस ऐतिहासिक युक्ति-तर्क-यद्धति से तो हमें बही उपहासास्पद निष्कषं निकालने को बाध्य होना पड़ेगा कि उन महानु-मादों में से प्रत्येक ने अपने जीवन-काल में एक और केवल एक ही सड़क का निर्माण किया या और उन नोगों द्वारा उन सड़कों के निर्माण से पूर्व वहाँ बुववान एकान्त स्वान ही या।

इतना ही नहीं, उन ऐतिहासिक महानुभावों में से बहुत से लोगों के नाम पर नीविकाएँ भी हैं। औरगडेंब लेन (वीविका), वाबर लेन और लिटन तेन ऐसे ही उदाहरण है। चुंकि दीबिका (लेन) किसी भी सड़क मे छोटी और मंकृषित होती है, इसलिए उपहासास्पद ऐतिहासिक तर्क-पद्धति का अनुसरण करने पर हम यही निष्कर्ष निकालने पर बाध्य होंगे कि कर्जन की सन्तान ने ही कड़ेन लेन (वीधिका) का निर्माण किया होगा, और इसी प्रकार बन्द प्रशासकों के उत्तराधिकारियों और बाल-बच्चों ने ही उनके बाद उनके नामों पर उन लेनो (बीचिकाओं) आदि के नाम रखे होंगे।

भारतीय इतिहास में ऐसे वालोचित निष्कर्षों का भारी कूडा-करकट हुंना थया है, जिसे गहन भारतीय इतिहास कहकर विश्व-भर को दिखलाया आ रहा है। हमारा कतंत्र्य है कि ऐतिहासिक अनुसंघान की ऐसी विधियो

का सार्वजनिक रूप में खण्डन किया जाए, और भारतीय इतिहास से सम्बन्ध रखने वाले तथा ऐतिहासिक भवनों और नगरों की यात्रा करनेवाले पर्यटकों को आज सभी लोगों द्वारा एक ही स्वर में, भारतीय इतिहास के नाम पर ठगे जाने से बचाएँ। जो वर्णन उन लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वे न तो भारतीय हैं और न ही इतिहास से सम्बन्धित । वे तो मुस्लिम बा मस्लिम-पद्मपाती कपोल कथाएँ हैं।

भारतीय इतिहास की एक अन्य घोर विडम्बना यह है कि यद्यपि विश्व के असंख्य विश्वविद्यालयों, अनुसंधान-संगठनों, पाठशालाओं और विद्यालयों में भारतीय इतिहास के अध्ययन और प्रशिक्षण का कार्य चलता रहा है. तथापि किसी को भी यह कपट-जाल प्रत्यक्ष नहीं हुआ। सभी लोग प्रस्तुत किए गए थोथे और अव्यवस्थित स्पष्टीकरणों से संतुष्ट हुए प्रतीत होते हैं। कुछ लोगों को अठ का सन्देह हुआ होगा, किन्तु प्रत्यक्ष है कि उन लोगों ने भी उस घोले और बेईमानी की गहराई और सीमा को अनुभव नहीं किया जिसका नित्य व्यवहार किया जा रहा है। सम्भव है कि इस सार्वजनिक धोलेबाजी के विरुद्ध शोर-शराबा करने का साहस भी कुछ लोगों को न हुआ हो । कारण कोई भी रहा हो, इतिहास के रूप में प्रस्तुत पाखंडपूर्ण विकृतियाँ और कपोल-कथाएँ अत्यधिक लम्बे समय तक किसी चुनौती के बिना ही प्रचलित रही हैं।

इस पुस्तक का वाद-विषय भी उसी घोर ऐतिहासिक व्यापक पाखंड का एक विशिष्ट एवं नेत्रोन्मेषकारी उदाहरण है-आगरा-स्थित लालकिले का मूलोद्भव । हम आगामी पृष्ठों में सिद्ध करेंगे कि आगरे का लालकिला, आज जैसा यह लक्षित होता है, किसी भी प्रकार एक मुस्लिम भवन-संकुल न होकर, अपनी परिपूर्णता में हिन्दू-निर्माण ही है। यह तो मुस्लिम आक्रमण-कारियों द्वारा ग्रहीत, अपहृत और उपयोग में लाया गया था। तय्य यह है कि उसमें निवास करने वाले मुस्लिमों ने तो किले के भीतर कुछ भवनों को विनष्ट किया, अन्य निर्माणों में तोड़-फोड़ की तथा कुछ अन्यों को अपवित्र किया, किन्तु निर्माण तो उन्होंने किसी का भी नहीं किया। कहने का अर्थ यह है कि हम आज इस किले में जितने भवन देख पाते हैं उनसे कहीं अधिक भव्य, विशाल और आकर्षक भवन रहे होंगे। यदि कुछ हुआ ही है, तो बह कि मुस्लिम-उपयोग का परिणाम केवल इतना ही हुआ कि लालकिले की उसकी बास्तु-कलात्मक बाज्वल्यमानों, बहुमूल्य स्थावर-सम्पत्तियों से विलग उसकी बास्तु-कलात्मक बाज्वल्यमानों, बहुमूल्य स्थावर-सम्पत्तियों से विलग किया गया और कुछ बस्तुओं का जघन्यरूप में, विनाश किया गया। अतः क्षाया वा और कुछ बस्तुओं का जघन्यरूप में, विनाश किया गया। अतः नामकिले का दर्शन ध्रमावस्था में करता है। उसको सम्मोहित करने वाला रेष्ट्यं मुस्लिम-लूट, उपभोग, विनाश एवं रख-रखाव—जानकारी और क्षाय के अभाव की शताब्दियां बीत जाने पर भी शेष है। अवशिष्ट ऐश्वयं से ही दर्शक को आगरे के लालकिले में ब्याप्त उस हिन्दू-गरिमा और महत्ता का आभात हो जाना चाहिए जो मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा इसका सौन्दर्य-नाश करने से पीदियों पूर्व विद्यमान था।

इस उपलब्धि का महत्त्व इतिहास के क्षेत्र में और भी अधिक है। आगरे के नालिक के मूल के सम्बन्ध में गलत धारणाओं ने शिल्पकला और नगर-रचना-शास्त्र के विद्यार्थियों को भी प्राचीन हिन्दू शिल्पकला के विवरण संग्रह करने में और उस संग्रहीत सामग्री को मुस्लिम-कला की विशिष्टताएँ मानने में सदैव भ्रमित किया है।

इतिहास के लिए भी इस उपलब्धि का कि लालकिला मुस्लिम भवन-संकुल नहीं है, एक अति-हितकर और दूरगामी प्रभाव होगा। एक ही धक्के में इस उपलब्धि से सभी गड़बड़ विचारधारा स्पष्ट हो जाएगी और समस्त स्थिति समाधेय रूप में मुस्पष्ट हो जाएगी कि बड़े-बड़े ग्रंथों के होते हुए भी किसी मुस्लिम दरबारी, शाहजादे अथवा शासक द्वारा किसी भी निर्माण-कार्य को करने के संतोषजनक और संगत वर्णनों को एक ही स्थान पर एकत्र क्यों नहीं किया जा सकता। मध्यकालीन भारतीय नगरों या भवनों का निर्माण-श्रेय मुस्लिम-रचना को दिए जाने के लिए व्यक्ति को सभी समय कत्यनाएँ करने या पुरानी बातों को ही रटते रहने अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण स्पष्टीकरणों को गटगट निगलने या फिर बेहदी धारणाएँ ही बनानी पड़ती रहती हैं।

आगरा-स्थित जालिकले के परस्परागत बणंन भी इस्लाम-पक्षी एक विचित्र रहस्यमयी गुत्थी प्रस्तुत करते हैं। कोई भी इतिहास-पुस्तक इसके मुलोद्गम का असंदिग्ध साक्ष्य-पूर्ण ब्लांत प्रस्तुत नहीं करती। इतिहास के चिन्तनशील अध्येता और लालकिला के भोले-भाले दर्शनार्थी दोनों के ही सम्मुख अन्यवस्थित बृत्तांत प्रस्तुत किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि आज जिस भूमि पर लालकिला बना हुआ है, ठीक उसी स्थान पर एक अति प्राचीन हिन्दू किला विद्यमान था। फिर, व्यर्थ ही कहा जाता है कि वह किला किसी समय किसो प्रकार नष्ट हो गया। किसी को पता नहीं है कि यह सब-कुछ कब और कैसे हुआ ! एक अन्य निर्मूल धारणा यह है कि एक विदेशी अफगान नरसंहारक सिकन्दर लोधी ने १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में आगरे में एक किला बनवाया। यह कहाँ बना हुआ था, कोई बता नहीं सकता। अब यह कहाँ है, किसी को भी माल्म नहीं। कहा जाता है कि उसने जो किला बनवाया था, वह पूर्णतः ऐसा विनष्ट हुआ कि अब उसका नाम-निणान भी नहीं है। सिकन्दर लोधी ने इसे कब बनाया, उसने इस पर कितना धन अथवा समय खर्च किया, इसके वर्णन-लेखे तथा अन्य दस्तावेज (प्रलेख) कहाँ हैं, किसने इसका अस्तित्व समाप्त किया — कब और कैसे — कोई भी इतिहासकार न तो इसकी चिन्ता करता है और न ही खोज-बीन। यह भी स्पष्ट रूप में कहा नहीं जाता कि सिकन्दर लोधी के काल्पनिक किले ने पूर्वकालिक हिन्दू किले का स्थान ग्रहण कर लिया था। यह तो केवल अण्ड-बण्ड रूप में ही सरसराहट की जाती है कि इसने प्राचीन हिन्दू किले का स्थान ग्रहण कर लिया हो अभवा यह कही अन्य स्थान पर ही बना हो।

एक तीसरा, अस्पष्ट परिवर्तित रूप भी है। कहा जाता है कि एक नगण्य अज्ञातकुल अपहरणकर्त्ता सलीम शाह सूर ने, जिसे भारत के बड़े विदेशी शासकों की सूची में भी सम्मिलित नहीं किया जाता, आगरे में एक किला बनवाया। उसने इसे कहाँ बनवाया, उसे कैसे बनवाया, निर्माण-कार्यों में कितने वर्ष लगे, इसके प्रलेख, विपन्न और रसीदें कहां हैं, उसने इस पर कितनी राशि व्यय की—न तो कोई पूछता है और न ही कोई इसे बताता है। किसी से ऐसी आशा भी नहीं की जाती। उसके किले का निर्माण-स्थल भी अज्ञात है। कुछ लोग मुंह उठाकर कह देते हैं कि उसने कदाचित् प्राचीन हिन्दू किले को नष्ट किया और फिर बिल्कुल उसी स्थान पर, उसी रूप-रेखा पर अन्य किले का निर्माण कर दिया। अन्य लोग कहते हैं कि उनका किला जायद सिकन्दर लोधी के किले के स्थान पर बन गया। यदि इस अतिम XAT.COM

उत्सेख को स्वीकार करना है, तो हम इस बेहूदे निष्कयं पर पहुँचते हैं कि सिक्दर लोधी ने बिना किसी प्रत्यक्ष कारण हो एक प्राचीन हिन्दू किले को सिक्दर लोधी ने बिना किसी प्रत्यक्ष कारण हो एक प्राचीन हिन्दू किले को निष्ट कर दिया। उसके बाद लगभग ४० वयं पहले की अवधि में ही सलीमबाह ने भी किसी जजात कारणवण लोधी के बनाए किले को ध्वस्त कर दिया बौर एक अन्य किसा बना दिया। जितने रहस्यमय ढंग से इन दोनों शासकों ने किनों को नष्ट किया और नव-दुगों का निर्माण किया, हम भी अनुमान नगा नेते हैं कि उन लोगों ने अपने निर्माण से सम्बन्धित सभी नक्शे, रूपरेखावन तथा जन्य प्रलेख भी अज्ञात कारणों से ही नष्ट कर दिए हैं।

इन अनगंल पूर्वानुमानों के पश्चात् हमें बताया जाता है कि आज जागरे में जिस लालिकले को दर्शक देखता है, वह किला तीसरी पीढ़ी के म्गल बादलाह अकबर द्वारा १६वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में बनवाया गया था। इस धारणा में विचार किया जाता है कि या तो उसने प्राचीन हिन्दू किले को अथवा सिकन्दर लोधी द्वारा बनवाए गए किले को या फिर मलीम बाह मूर द्वारा निर्मित दुर्ग को ध्वस्त किया था। इसी क्षण यह भी कहा जाता है कि आज दिखाई पड़ने वाला आगरे का लालकिला सलीम नाह मुर द्वारा निर्मित किला ही होना चाहिए और इसी में अकबर द्वारा परिवर्धन किया गया होगा। और इन सब बातों के साथ-साथ, विश्वास-पूर्वक किन्तु भामक रूप में यात्रियों के कानों में यह बात भी कह दी जाती है कि आज जिस लालकिले को यात्री अनियमित रूप में देख रहा है, उसकी मृत-मृत्या में विचरण कर रहा है, वह तो पूर्ण रूप में अकबर द्वारा ही पुराने हिन्दू किले को ध्वस्त करने के पश्चात् उसी के द्वारा बनवाया गया या। यहाँ पर सहज ही भुला दिया जाता है कि वे कथाएँ भी अति पुष्ट हैं जिनमें बताया जाता है कि सिकन्दर लोधी और सलीम गाह सूर, दोनों ने ही अपने-अपने समय में प्राचीन हिन्दू किले को ध्वस्त किया था। हमें आग्बर्य यह होता है कि हिन्दू किले की पुरातनता किस प्रकार सभी मुस्लिम तिषि-वृत्तो पर छाई हुई है यद्यपि अनेक मुस्लिम शासकों के बारे में वारंबार कहा जाता है कि उन लोगों ने निरन्तर इसे विनष्ट किया था। हमें विस्मया-कृत करने वाली बात यह है कि इन सभी परस्पर विरोधी कथाओं को ज्यों-का-त्यो स्वीकार कर लिया जाता है-कोई इतिहास-शिक्षक अथवा प्राचार्य

एक भी प्रश्न नहीं करता और न ही कोई प्रमाण माँगता है।

इस प्रकार आगरे के लालिकले का प्रचलित, स्वीकृत, अस्पष्ट इतिहास यह कहता प्रतीत होता है कि किला एक समय हिन्दू-मूल का था किन्तु कदाचित् किसी समय, किसी प्रकार नष्ट किया गया था और सिकन्दर लोधी द्वारा पुनः बनवाया गया था तथा एक बार फिर सिकन्दर लोधी द्वारा बनाया गया किला किसी समय, किसी प्रकार सलीम शाह सूर द्वारा ध्वस्त किया गया था। सलीम शाह सूर का किला किसी समय किसी प्रकार अकबर द्वारा नष्ट किया गया थ। और तीन धर्मान्ध मुस्लिम सम्राटो द्वारा आगरे का किला 'निर्माण' और 'पुनः निर्माण' करवाने के बावजूद—जैसा दावा किया जाता है—किले के भीतर बने हुए सभी भवन रूपांकन में पूणंतः हिन्दू प्रकार के हैं तथा उनमें बहुविध हिन्दू अलंकरण स्पष्ट दृष्टिगोचर है।

हम अब परम्परागत वर्णनों की उन असंगतियों की सूची प्रम्तुत करेंगे जिनमें परस्पर विरोधी साक्ष्य की विशाल विपुलता होते हुए भी धर्मान्ध दुराग्रह के कारण किले की रचना का निर्माण-श्रेय इस या उस मुस्लिम निरंकुश शासक की दिया जाता है।

असंगति कमांक-१ यह है कि बिना किसी औचित्य के यह मान लिया जाता है कि आगरे का पुरातन हिन्दू किला नष्ट कर दिया गया है।

असंगति क्रमांक-२ यह है कि अत्यन्त दीनावस्था से सहसा उन्नता-वस्था को प्राप्त होने वाले सिकन्दर लोधों के बारे में, जो एक विदेशी तथा ऐसा व्यक्ति था जिसका जीवन निरन्तर झगड़ों व विनाश और नर-संहार की ऐयाशी से पूर्ण था, कहा जाता है कि उसने हिन्दू-किले को किसी अज्ञात कारणवश नष्ट कर दिया और उसी अथवा अन्य स्थान पर एक दूसरा किला बनवा दिया था।

असंगति कमांक-३ यह है कि एक महत्त्वहीन विदेशी आतातायो सलीम शाह सूर को आगरा में एक किला निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है यद्यपि यहाँ पहले ही एक हिन्दू किला बना हुआ था, और मनगढ़न्त मुस्लिम वर्णनों के अनुसार, आगरे में एक और किला भी था जिसे सिकन्दर लोधी ने बनवाया था।

असंगति क्रमांक-४ यह है कि मुगल बादशाह अकबर द्वारा आगरे में

मर बार किला बनवाण श्या जाता है सद्धपियही पर एक हिन्दू किला तमा झूठे मुस्लिम बणनो के अनुसार तिकृत्यन लोधी व सलोम शाह सुर जैसे जिल्ली दारा बनवाए गए दो अन्य किले गहले ही विद्यमान थे।

असर्गात कमाब-१ यह है कि सभी अनुवर्ती किली की पूर्वकालिक हिन्दू ार्च और परवर्ती गुस्लिम किलोको धारतेखाओं। गर हो निर्माण और पुनः-निर्माण किए जाने का दावा किया जाता है। यहां यह बात स्पष्टतः अनुभव किए जान की आवश्यकता है कि बाँद कोई सम्माट् नया किला बनवाना चार्या तो बहु बिल्कुल नवा स्थान हो निर्माण-स्थल के रूप में चुनेगा। द्धीर का पुराने किल को विराएगा, तो विराने और ध्वस्त-सामग्री को क्रमण दोनप ने जाने के कार्य में ही नधीं का समय बोत जाएगा। यदि बाद के किन को जिल्ल नगुने पर बनाना है, तो पुरान किले की नीवों को भी छाँद हालना होगा। गदि नये किले को पुराने किले की नोय पर ही बनाना है. तो पुरानो दोवारों को गिराना और नई दोवारों का निर्माण मूर्खता का कार्य होना । यदि प्रानी दीवार हो तो उनको पुनः शनित प्रदान की जा हकता है। वहाँ यह बता देना भी आवश्यक है कि प्राचीन हिन्दू कारीगरी सहितीय, बेजोड़ थी। किसी भी विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी को प्राचीन हिन्दुश होरा निमित्त राजसहलो, किलो और जल-भण्डारो के रख-रखाब व मुखार-कार्य को जानकारी नहीं थी, अतः वे हिन्दू-संरचनाओं को विनष्ट करके उन्हों के स्थान पर दूसरी रचनाएँ निर्माण करने का जोखिम नहीं टका जनते थे। इस प्रकार, आगरे के जालकिले और अन्य मध्यकालीन भवतों के उच्चन्छ में मुस्लिम निर्माण और पुनर्निर्माण के दावे न केवल गांतहभावन असंगतियां है अपितृ, इंजीनियरी और अर्थणास्त्र का विचार करने पर भी असम्भवनाएँ है।

असमित स्थाक-६ वह है कि मुस्तिय दावों के पायक प्रमाण का रंच-मात्र बच्चा अभिनेख का एक ट्वाडा भी विद्यमान नहीं है। यह ऐतिहासिक छल-बिरम्बना इन्लाधी वासदायक-मासन की मताब्दियों में निष्क्रिय, पद-इन्ति और पराभूत नागरिकों पर अनात् थोप दो गई यो। जिस समय नारत म अधेज जोन विदेशी गुस्सिमी के स्थान पर यत्तास्ट हुए, उस समय भव हिन्द भवनी क बारे में मुस्तिम-निमिति के झटे मुस्तिम दावे इतिहास में बार-बार दोहराए जाने पर इतने पनके समझे जाने सने व कि अकाट्य सत्य मानकर स्वीकार कर लिया गया था।

असंगति क्रमांक-७ वह है कि यद्यपि कम-स-कम तीन मुस्लिम पाराला. को आगरे में लालकिले का परिपूर्णता में निर्माण और पूर्नियाण करने का और जहांगीर व शाहजहां जैसे आसकों को किले के भीतर कुछ भवतों को ध्वस्त एवं अनेक भवनों को पुनः बनान का यश दिया जाता है, दावा किया जाता है तथापि परिपूर्ण किला और उसके सभी भवन हिन्दू लक्षणों व सजाबट की विप्लता से भरे पड़े हैं।

असंगति क्रमांक- पह है कि यद्यपि किले के भीतर बहुत सारे मुस्लिम जिलालेख विद्यमान है तथापि उनमें में एक में भी उल्लेख नहीं है कि किसी मुस्लिम बादशाह ने कुछ निर्माण-कार्य किया था।

पठान महमूद गजनी से लेकर मुगल अकबर तक सभी विदेशी आक्रमणकारी आगरे के एक विजित हिन्दू किले में ही रहे-यह तो पूरी तरह समझ में आने वाली बात है क्योंकि इकैतियों और आक्रमणों का मुलतः अभिप्राय ही दूसरे की सम्पत्ति का अपहरण होता है। किन्तु जो बात अनुचित एवं कोधोत्पादक है, वह यह कि उस अपहत सम्पत्ति के निर्माता के रूप में यश अजित करने के लिए जुड़े साक्ष्य गढ़ लिए गए है। यह जुड़ प्रसार-कार्य सर्वप्रथम दरबारी चाटकारों और चायलुसो ने अस्पष्ट सन्दर्भो द्वारा, तथा बाद में, जैसे-जैसे शताब्दियां बोती, विजित हिन्दू सम्पत्ति के लिए मुस्लिम-निर्माण होने के संदिग्ध दावों द्वारा किया गया। उन्होंने यह कार्य अपनी आतमा को गान्त करने एव इस्लामी दुरिभमान को सन्तुष्ट करने के लिए किया कि उनका शाहशाह गैर-इस्लामी चिह्नों और लक्षणों से भरे हुए एक बिजित हिन्दू भवन में नहीं अपितु स्वयं जहांपनाह द्वारा निमित ऐसे भवत में निवास कर रहा था जिसमें उदारतावल काफिरों की विशिष्टताएँ भी अंकित कर दी गई थीं। ऐसे इतिहास-लेखक की निर्लक्जता और ऐसे दावों द्वारा सहज रूप में भ्रमित होते रहने की पाठकों की सरलता अत्यन्त विचलित करने वाली है।

मुस्लिम दरवारों के रीति-रिवाजों और सेवकों की बोलवाल की पद्धति का ज्ञान रखने वालों को मालूम ही है कि वहां का प्रत्येक अधीनस्थ व्यक्ति बार वा बलातरां और अधिकारो-वर्ग की प्रजा मात्र समझता था। वह बार वाका प्रवार और परने दर्ज को कापलुता के जीवन का अध्यस्त का। को कोई सरदार या मुलतान अपने किसी अधीनहरू व्यक्ति के घर बा। को पूछना कि यह मनान किसका है, तो तुरन्त जवाब सिसता। या करा जाना से सकान है", यदि आगन्तुक अपने चारों ओर एक प्र बन्नों हे बार में पूछना कि में बन्ने किसके हैं, तो तुरन्त उत्तर भिलता — य दन्ने बनागता है हो है।" अधीनस्य व्यक्ति को तो दृष्टिकोण ही यह बन्द हुना वा कि उनका को अभिताब हो अपने महान् स्वामी की महती कुमा बीर क्षूक्या पर नियंत्र था। अपने मकान और अपने बच्चों का स्वामित्य बन्ने बात्रक को देने को जिलंकन नराधम चापलुम के लिए बिजित हिन्दू प्रवार का नर्नाक-जेन की अपने दस्तामी बादशाह को देने में कोई सकोच घर बाह बना था। किन्तु कार्र कारण नहीं है कि आवी पीढ़ियों के इतिहास-बार जीवबारिक उनकारी हारा न्वय को ठंगे आने दे।

इस विक्तियन के द्वारा आधुनिक इतिहासकारों को प्रोत्साहित होना बाहिए और कृष्ट दरवारों लेखकों और चादकारों की लियों हुई बातों में अध्योतकान नकी के कारण कियों भी भवत-निर्माण का श्रेय किसी भी पिल्ला दरवारों का जायक को दिए जाने से पहले उसे चाहिए कि प्रत्येक सारवालीन बदन व नगरों की मुख्य बाच-पहलान करें और अध्य-पन्नों की सामता की परच लें।

बारम व वन क्या गितिहासिक भवन पर तथा पिक्स एशिया के बार को ने बनेच बर्क लोग भवनों पर एक सूक्ष्म दृष्टिपात तथा पुन-को वा का उटम बान्त होना सम्मव है। पहले ही आगर के सुप्रसिद्ध ताज-बाद कोर फलकपुर सीकरों। नकरी निर्णायक रूप में प्राचीन हिन्दू संरचनाएँ बिद्ध को वा बन्ने हैं, जिनका निर्माण-श्रेय असत्य ही बिदेशी गुस्लिमों को दिया बाता उट्टा ते।

ान कर के तथारा बाद-विषय एक जन्य भव्य, विशान और एक्यर्य-कृत करन नृत्व अर्थात सकता विश्वत जानांकला है। अन्य सभी मध्य-करन करना क सकत दसका निर्माण-श्रेय भी इस या उस विदेशी मुस्लिम कर्मात का दिल क्या है किन्दू उन गभी के समान जागरा स्थित जानकिला के कि अर्थात किन्द्र-मरचना है जो पराभव के कारण मुस्लिम आधिपत्य निर्माण का का नांक्स किन्द्राचा निर्मिश्वद्ध कर दिया गया कि दसका

#### अध्याय २

## किले का चिर अतीत हि-दू मूल

किने के अन्दर बने हुए मभी भवनों की हिन्दू कलाकृतियां जिस प्रकार घोषित करती है, उसी के बत्य अनुक्ष दर्णनार्थी को आज आगरे में दिखाई देने बाला नानकिला चिर अतीत, स्मरणातीत, हिन्दू मून की संरचना है।

प्राचीन काल में, प्रत्येक महत्त्वपूर्ण नगर में, हिन्दू सम्राट् के निए एक दुर्ग व राजमहल, तथा प्रत्येक दरवारी सामन्त के लिए एक गढ़ी हुआ करती थी। ये सब भी एक विजाल दतिदार नगर-प्राचीर से परिवेध्टित रहते थे। बागरा नगर की भी एक ऐसी प्राचीर थी। उस नगर का एक भाग और उसके कुछ द्वार अब भी अने हुए देने जा सकते हैं। प्राचीन हिन्दू किना अब भी अपने विस्तृत और बिराट् रूप और भव्यता में बिराज्यान है। बह हिन्दू किला आधुनिक आगरे के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक आकर्षणों में मे हैं, किन्तु दुर्भाग्य है कि उस किले को अकबर द्वारा बनवाया हुआ कहकर भ्रम उत्पन्त किया जा रहा है। झूठे और मन-गढ़न्त मुस्लिम वर्णनों की आदि और अस्पष्टता को अधिक बढ़ाने के लिए ही यह भी साथ-साथ कह दिया जाता है कि जो-जो भवन अकबर ने किले के भीतर बनवाए थे, वे सब ध्वस्त और पुनः बनवाए गए से कदाचित् उसके पुत्र बहागीर असवा पीत्र बाहबही हारा। किन्तु उसी साँस में इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि आज दर्शनार्थी जिस किले और संलग्न भवनों को देखता है, वे सब, किसी-न-किसी प्रकार, अकबर द्वारा ही बनवाए गए थे। यह बात उसी भोको-आकी याभीण बाला के समान है जी अंग्रेज कवि बड्संबर्च की मिलने पर वहीं हुठ करती रही थी कि वद्यपि उसके कुछ भाई नर गए वे तथापि वे फिर भी यात ही से क्योंकि वे बाहर प्रमणान-भूमि में कड़ों में बेटे पड़े थे। उसका

वह भिष्यास तो सरसतापूर्ण था कि उसके मृत भाई लोग पत्थर की कब के नीच गर्न व व व व व व व व व किने को शिकन्दर लोधी, सलीम णाह सूर, ासर जानार कोर ताहजहां हारा निर्मित और पुनर्निमित कहकर अनेको पोहियो को प्राप्तक करने काले गुडमकालीन पृतिहासको द्वारा अूठ बीनना इतनो सरस बात नहीं है। यह तो अभिन्नत, भीर झूठ है जो

र्शतिहास में जाम-इझकर ईस दी गई है।

उस जुठ को उचाइ फेक्न और पाठक की यह बाल हदसँगम करा देने े किए कि यह आप जिस जानकिले को आगरे में देखता है वह वही प्राचीत हिन्दू विला ? जिसने ऑस्तत्व से चिरन्मरणातीत युग में सुप्रसिद्ध प्राचीन जागरा नगर सम्यन्न हुआ था, हम सुविख्यात ब्रिटिश इतिहासकार कीन के उदरण प्रन्तुत करेंगे। उसने लिखा हैं - अगगरा (अग्र) में जुड़ी क सन्द्रत छातु इसके धार्गतिहासिक-काल से अस्तित्व की द्योतक है, चाहे क् पुरक्षित तरुर रहा हो अथवा किलेदार नगर । इस बाद के तो निश्चित बाजार बाफा है कि यह आगरा नगर किसी भी अन्य नगर के समान ही चिर बतीत कान का है। यरम्परा के अनुसार आगरे की पुरातनता आयों के पूर्वकालील आगमन के लक्कालील अववा ईसा से २००० वर्ष पूर्व तक है, बीर विस्वसनीय प्रारणाओं पर आधारित विश्वास के अनुसार आगरे का सम्बन्ध पाण्डवी के जोषण से हैं। जतः आगरे पर मगध के महान् मौर्य सञ्चाद अज्ञान का आधिपत्य ईसापूर्व २६३ से २२३ वर्ष तक निस्संदेह रूप में या। इस बात का वैध कारणां पर आधारित होने का निष्कर्ष आगरे के अधिकासी अभियत्ना थी एम० फो० ओरटल द्वारा पहले की गई खोज से निकाला जा सकता है। उनको आगरे के किले में जहांगीर-महल के निकट, मृशि में, नीव की दीबार का एक भाग प्राप्त हुआ जो उनके विचार में जैन वा बौद्ध विह वा और व जिसको असदिन्ध एप में उस या उन कुछ अति प्राचीन अदन वा अवना ने अपडहर समझते है जो किले के स्थान पर पहले विद्यमान ये-वह बात इस किने को अकबर द्वारा अपने आबास के लिए बहन व सम्बन्ध में हुनार वर्ष पहले की ही होगी। आगरे के सम्बन्ध में

प् बोला, हैव बुद्ध पार विविध्स हु पाग्रा एपड इट्स नेक्स्टुड; एट्ड संव पू से व

अभिनिखित उल्लेख सर्वप्रथम फारसी के कवि सलमान का है जो इसा पण्चात् ११३४ में मरा। तारीखे-दाऊदी का रचनाकार कहता है कि कस (कनिएक) के दिनों से एक हिन्दू सुदृढ गढ चला आ रहा आयरा महसूद गजनी द्वारा इतनी बुरी तरह विनष्ट किया गया या कि यह सिकन्दर लोधी के शासन काल के समय तक एक महत्त्वहीन गांव ही बना रहा। जब महमूद ने लगभग १०१८ में आगरे को लूटा, तब उसने वहां की एक सुदृढ गढ़ी बिनच्ट कर दी जो एक कनिएक के समय ने, जिसका राज्यकाल ईसबी सन् की पहली शताब्दी में या, चली आ रही थीं। तारी खे-दाऊदी के अनुसार उस किले को कनिष्क द्वारा राज्य कारावास के इप में उपयोग में लाया गया था। इससे भी आगे इतिहास और परम्परा दोनो के ही द्वारा विश्वास दिलाया जाता है कि आगरा-स्थित गड़ी अनेक बार नष्ट की गई थी। किन्तु अनुमान है कि यह विनाश-कार्य सदेव एक ही स्थल पर हुआ था, और इन किलों तथा अकबर द्वारा बनवाए गए इस किले के बीच परस्पर निस्संदेह सम्बन्ध की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाएगा । महमूद द्वारा लूटे जाने के बाद जागरा पुनः प्राचीन महत्त्व की प्राप्त हुआ और लगभग दो णताब्दियों तक मुख्यतः शक्तिशाली चौहान राजपूतों के आधि-पत्य में रहा, जिनके प्रधान अजमेर के विशालदेव ने ११५१ में तुंबर राजपूतों को उखाड़ फेंका था और दिल्ली को अपने राज्य में मिला लिया शा ।

किले का चिर अतीत हिन्दू मूल

कीन ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ र पर पदटीप में पर्यवेक्षण किया है; "सलमान के अनुसार, 'आगरे का किला बुत-सिकन्दर (मृतिभजक) कुल-नायक गजनी के शासक पठान महमूद ने जयपाल से एक अति भयंकर आक्रमण के बाद जीत लिया था। सुदृढ़ सुरक्षित स्थान के सम्बन्ध में कवि कहता है कि — 'धूल भरे गर्द-गुब्बार में दूर से देखने पर किला अत्यन्त डरावना और भव्याकार प्रतीत होता था। बादशाह जहांगीर ते इस कविता का उल्लेख अपने स्मृतिग्रन्थ में किया है।"

आइए, हम उपर्युक्त अवतरण का तनिक और अधिक मुदम विवेधन करें। जैसा कीन ने ठीक हा कहा है, 'आगरा' (अग्र) सस्कृत जब्द है। इसका अर्थ 'प्रथम श्रेणी' का अथवा अग्रसर, आगे बढ़ा हुआ नगर है।

XAT,COM.

आगरा नगर की एक विसास मुरक्षा-प्राचीर थी। इसके कुछ भाग तवा कुछ फाटक अब भी ज्यो-के-यों खड़े हैं। नगर-प्राचीर के भीतर एक किला का जिलको देशा पूर्व बुग के हिन्दू सम्राट् अओक ने आवास के लिए और हिन्दू सकाट् कमिष्क ने राज्य-कारावास के रूप में उपयोग में लिया

वहीं किला इसवी तम् १०१८ में भी दिखमान था। जब नर-संहारक महन्द्र गडनो ने इस पर आक्ष्मण किया था। ''उसने बहुं को एक सुन्दर नको विमय्द कर दो -- तब्द भागन है। सबसे पहली बात यह है कि 'विकट' कब्द का अर्थ 'रोंद दिया' या आक्रमणकारी ने अपने धर्मान्ध मृत्यिम उन्याद से हिन्दु मृतियों को अपवित्र किया ही है। दूसरी बात यह है कि सम्बन्धनोन मुख्तिम तिथिवृत्त नेखको ने प्राचीर परिवेष्ठित नगर का पाक 'गड़ी' के ही रूप में उल्लेख किया है। उनके वर्णनी में गड़ी शब्द का लगे जावक्य तीय रूप से कड़ी (दुर्ग) न हो कर वह नगर है जी विशाल शीबार ने बिरा हजा हो। वह बात हम आगरे के सम्बन्ध में बदायुंनी द्वारा निश्चित उद्धरणों हे प्रमाणित करेंगे । तीसरी बात यह है कि महमूद गजनी के पास बागरे के जानकिने जैसे बड़े दुगे को समूल नष्ट करने का समय ही नहीं या। वह तो आकमण करता, लुट का सामान इकट्ठा करता और भाग जाना वा । जोयो बाह वह है कि "वहां की एक मुदूद गढ़ी विनष्ट कर हीं बच्हों का सन्दर्भ आगरा न्यित किसी भी किलेदार भवन से हो सकता है। जैसा तम कानते हैं, मञ्जूकालीन दुग से सभी भवनों की विशाल दीवारें और उनके कारो और बुनें हुआ करती थी। यही सामान्य नमूना था जिसके ब्युनार गरी निवास-स्थान, भवन, राजभवन, गहियां और नगरिया बना करती था । भ्यम 'सुद्द गढी' करद किसी अपूर्व सुरक्षित स्थान का खोतक इ उत्ते भारत्यकारीको अञ्चल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा होगा। यह ता जागन स्वर की परिश्वि अवका उपनगरी का स्वान हो सकता था। मध्य-बुन न मामार इतः बाद शक्यक्ष नगर में प्रविष्ट् हो पाता था तो अन्दर वाले किन यो बाधन नुरक्षित राजसहन होते थे, बिना प्रवन प्रतिरोध ही आत्म-मनाव कर देने के और नष्ट होने ने बच जाने थे नयोंकि उन्हें बाहर से निनी भाष्यका साध-सामग्री, शरकारच अथवा बास्ट आदि की रसद

प्राप्ति की आणा नहीं रहती थी। इसी कारण नी हम आगर और दिल्ली के लाल किलों को पूर्णतः अक्षत पाते हैं। यद्यपि इन पर अनेको आक्षयण हुए थे। पाँचवी बात यह है कि विजयी होने पर किसी भी मुस्लिम आजमण-कारी ने किले को ध्वस्त करने की आत्मवाती कार्यवाही नहीं की क्योंकि उसे स्वयं की सुरक्षा के लिए भी संरक्षणशील स्थान की आवश्यकता थी। उसे भावी आक्रमणकारियों से अपना बचाव करना था। वह अपनी विज्ञान नेना, दरबारीगणों और अन्य परिचारकों के साथ खूले स्थान पर रहने का साहस ही नहीं कर सकता था। इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि भारत में विपूल संख्या में प्राप्य अन्य भव्य नगरों, किलों, राजमहलों, भवनों, गढ़ियो तथा मन्दिरों में से हजारों निर्माण धूलि में समा गए और आज कही भी दिखाई नहीं पड़ते। किन्तु उसका कारण यह था कि वे स्थान तो हिन्दुओं के विरुद्ध वर्बर विदेशी मुस्लिम आक्रमणों में पैणाचिक युद्ध के समय महत्त्वपूर्ण स्थल बन गए थे तथा मुस्लिम बेटों और बापों में, राजाओं और दरवारियो, तथा भाई-भाई में अनवरत लड़ाइयों-झगड़ों की जड थे। हिन्दू बाहुत्य समृद्धितया कला की यशस्विता और भव्यता के थोड़े-से नमुनों के रूप में ही आज हन ताजमहल, तथाकथित ऐतमादृद्दीला, लालक्लि, तथाकथित अकबर, हुमायूँ और सफदरजंग के मकबरों को देख पाते हैं। विडम्बना तो यह है कि वे भी आज इस या उस विदेशी भूल्तान या दरवारी द्वारा निभिन्न, असत्य ही बताए जाते हैं।

ब्रिटिश कर्मचारी ओरटल को किले के अन्दर खदाई में जिन दीकारों की उपलब्धि की चर्चा की जाती है, वे दीवारें उन भवनों की हैं जो किले के भीतर विद्यमान थे किन्तु आक्रमणकारी के विरोध में ध्वस्त हो गए थे अथवा विदेशी आकमणकारी द्वारा विजयोपरान्त द्वामिक उन्माद में नष्ट कर दिए गए थे।

बहुत सारे अन्य यूरोपीय इतिहासकारों के समान हो कीन भी जुटो. भामक, विभ्रमकारी धारणाओं के कारण प्रतिवाद का दोषों है। हमने जगर जिस पुस्तक का उल्लेख किया है, उसके एक अवतरण में कीन ने एक स्थान पर कहा है, "कंस (कनिष्क) के दिनों से ही हिन्दुओं का एक अति सुद्रु स्थान आगरा महमूद गजनी द्वारा इतनी बूरी तरह नष्ट किया गया था कि

का (धर्मा महाबार के प्रारम्भ में) सिकन्दर लोधी के ग्रासन से पूर्व तक एक वतस्य क्षम इना रहा था।" केवल कुछ पंक्तियों के बाद ही कीन लिखता े. महतृद द्वारा नृष्टे जाने के बाद आगरा पुन: प्राचीन महत्त्व को प्राप्त ्डा और लगभग दो जताब्दियों तक मुख्यतः शक्तिशाली चीहान राजपूतों के आध्यता ये रहा, जिनके प्रधान अजमेर के विशालदेव ने ११५१ में हुबर राजपुता को उखाउ फेका था और दिल्ली को अपने राज्य में मिला क्षियां जा।"

इन प्रकार, एक बार इस बात पर बल दिया जाता है कि सन् १०१८ ई॰ में सम्बन्ध ५०० वर्ष तक अगरा एक नगण्य ग्राम मात्र रहा। फिर यह कहा जाता है कि पहुन्द गजनी के हमले के तुरन्त बाद आगरे की महत्त्व बान हो गया था । न्यष्टत:, दूसरा कथन सत्य है । दिल्ली, आगरा और ऐसे बन हिन्दू नगरो का यहत्त्व कभी तिरोहित नही हुआ । मुस्लिम त्रासदायक हमनो वे, ठीक है, महान् हिन्दू नगरों के नागरिकों को आघास, दु:ख, पीड़ा, नियंगता हवा वातनाओं के सभी प्रकार भीग करने पड़ते थे, तथापि उसके मोध बाद ही जीवन सामान्य हो जाया करता था।

व्य परा विन्त-भर में भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों और विद्वानीं को राजधान, गर्यत करना चाहते हैं। उनको दरबारी चापलूसों, खुणा-मदिवी वदा पीर स्वामियों हारा लिखित मुस्लिम तिथिवृत्तों का भाव वन्त्रने का अध्यस्त हो जाका चाहिए। उनको मुस्लिम शब्दावली और बाक्य-चन्हों को ठोक ने शमझने और उनकी व्याख्या करना भी सीख लेना नारिए। उद्यहरण के लिए, जब मुस्लिम तिथिवृत्तों में 'चीर, डाक्, दास, नृत्य-बान्त, बेज्या, शक्तिर, जरारती और उद्ग्रही' जैसे शब्दों का प्रयोग क्ति राता है वह जामतीर ने इन विविध अपगढदों को 'हिन्दू' शब्द के अधीय व क्य में ही प्रयोग किया गया है । उनकी 'हिन्दू' शब्द का प्रयोग कर्म व साला अनुभव होती थी। अतः, उस शब्द के स्थान पर वे ऊपर लियां हुई बब्दावनी नेगी भाषा का प्रयोग करते थे।

को प्रधार, इह ब्रांस्तम तिषिक्त उल्लेख करते है कि 'एक मन्दिर विनाम स्था और एक परिवट बनाई गई' तो उसका कुल अर्थ इतना ही। ो कि हिन्दू देव-धातमा का भूमि में गाह दिया गया था, हिन्दू पुजारी की

इस्लागी-धर्म बदले में दिया था और उसी मन्दिर को मुसलगानी 'नमाज' के लिए इस्तेमाल किया गया था।

इसी भांति जब मुस्लिम वर्णनग्रंथ उल्लेख करते हैं कि 'ग्राम-मात्र हो था' अथवा 'ग्राम-मात्र ही रहं गया था', तो उनका इतना ही आगय होता है कि विदेशी मुस्लिम बादशाह उस स्थान की अपनी राजधानी के रूप में उपयोग में नहीं ला रहा था अथवा अपना दरबार वहाँ नहीं लगाता था। (स्पष्टत: आमक मुस्लिम विवरणो पर आधारित) कीन के वर्णन में विसंगति का उल्लेख करके हम दर्शा ही चुके है कि आगरा ग्राम-मात्र रह जाने के सम्बन्ध में मुस्लिम दावे पूरी तरह अर्वहीन है। उन वर्णनी का इतना ही अर्थ लगाना चाहिए कि महमूद गजनी के कूर और लुटेरे हमली से विवल होकर आगरे के हिन्दू निवासियों ने कुछ समय के लिए आगरा त्याग दिया था । स्वाभाविक रूप में ऐसा परित्याग निजनता को जन्म देता है परन्तु नगर का बास्तु-कलात्मक बंधव तो केवल इसी कारण ताश के पत्ती की भारति विनष्ट नहीं हो जाता। जब लोग कापस आते, नगर का जीवन फिर चहल-पहल से भर जाता था। यह स्थान ग्राम-मात्र कैसे हो सकता या जब आज भी इसमें एक प्राचीन विशाल दीवार, प्रभावशाली नगर-डार, भव्य भवन, राज्योचित मन्दिर और अतिविशाल किला है। अतः आवश्यक है कि पाठकों को भ्रामक बाक्यों, जब्दों के जालों से आत्मरक्षा के उपाय स्वयं ही करने पडें।

इसी बात को अकबर के मिच्याचारों स्वयं नियुक्त दरवारी तिथि-वृत्तकार अबुलफजल की रचनाओं से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। अबुलफजल कहता है कि जब तक अकबर आगरे से अपना दरबार फतहपुर सीकरी नहीं ले गया था, तब तक वह (फतहपुर सीकरी) 'गात्र ग्राम' थी। वह उन्मादी वाक्यावली केवल यह अयं-खोतन करती है कि वह मुस्तिम बादशाह तब तक अपना दरबार फतहपुर सौकरी में नहीं लगा रहा था। यदि इतिहास का कोई असावधान विद्यार्थी या आकस्मिक पाठक अबुलफंडल की प्रवंचक वाक्यावली से यह भावार्थ लगाता है कि अकबर के दरबार-स्थानान्तरण से पूर्व फतहपुर सीकरी में कोई भवन और राजमहल नहीं थे, तो उसे दु:खी ही होना पड़ेगा। तथ्यतः, यदि कतहपुर सीकरी में मुस्लिम XAT,COM.

आधिपत्य के योग्य राजमहल और गन्दिर न रहे होते तो अकबर ने अपना जाही मुस्तिम दरबार भी किसी सुनसान अचवा कच्ची झोपड़ियों वाले न्दार पर स्थानान्तरित न किया होता। तथ्य तो यह है कि वैसी हालत में तो एक गाँव का वह 'फतहपुर तीकरो' जैसा भव्य राजपूत नाम भी न चला शाला । 'पुर' घत्नव स्वय एक ऐष्वयंशाली भव्य नगरी का द्योतक है। महमूद वजनो दे प्रारम्भ हए जारम्बार वृह्तिम त्रासदायक हमलों के कारण वह अब्ब हिन्दू नगर मुनलान हो गया होगा, परन्तु इसका हिन्दू वास्तु-कलात्मक धन-वंशन बना रहा जिससे अकबर जैसे संयोगी मुस्लिम विजेता के मन में उस स्थान को जपने वश में करने का प्रजीभन उत्पन्त हुआ होगा।

हम स्वयं अपने समय में भी कह सकते हैं कि फतहपुर सीकरी एक 'बाम बाम' है किन्तु उसका यह अर्थ नहीं है कि उसमें भव्य हिन्दू राजमहत्त नकुत विश्वमान नहीं है। हमारा कहना यह है कि इस समय वह प्राचीन नगर पूर्वतः उपेक्षित पहा है और आज सरकार द्वारा एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र वं कर वे प्रमुक्त नहीं हो रहा है।

उपर्वक्त विवेचन ने स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आगरा कभी भी ग्राम भाव नहीं का। यह एक बहान् नगर रहा है जिसका इतिहास हमकी (प्रचलित पणनानुसार देसा पुर्व तीसरी शताब्दी के) सम्बाट् अभीक के काल त अपने समय तक प्राप्त होता है।

इस प्रकार, जागरे के लालकिले का पिछले २००० वर्षों का अनवरत इतिहास प्राप्त है। इस बात की खोज करनी पढ़ेगी कि इसका निर्माण अणोक द्वारा अववा अन्य किसी पूर्वकालिक हिन्दू राजा द्वारा किया गया था। किन्तु इनने को कुछ विवेचन उपर किया है उससे इस पुस्तक के प्रयोजनायं यह बिह करने हैं निए पर्वाप्त है कि दशेक को आज आगरे में दिसाई पड़ने बाना नार्वाकना बहा किना है जिसमें अशोक, कनिष्क, जयपाल और प्रकारात्र जैने महान् हिन्दु सकाट् नियास कर चुके है। वही प्राचीन हिन्दू निया बनी भी बसा हुआ है। यह कभी ध्वस्त नहीं हुआ था।

का निष्मधं क्रपन दिए हुए कीन के अपने कथन से ही स्पष्ट है। वह कहना है— 'यह बात इतिहास और परम्परा से भी पुष्ट होती है कि आगरा त्रवत किया करेक कार नष्ट हुआ था, किन्तु मान्यता है कि सदैव एक ही स्थान-विशेष पर, किन्तु इन किलो और अकबर द्वारा निर्मित बर्तमान किले के बीच निसंदिग्ध सम्बन्ध की ओर ध्यान बाद में आकर्षित किया जाएगा।"

किले का चिर अतीत हिन्दू मूल

जैसा हम पहले ही देख चुके हैं, मुस्लिम बणेनों में उल्लेख किए गए 'ध्वस्त' शब्द का (जिसे कीन जैसे पश्चिमी इतिहासकारों ने बारम्बार दुहराया है) अर्थ केवल 'पद-दलित' (और अनेक बार 'विजित') है।

उपर्युक्त अवतरण में यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि 'इतिहास और परम्परा' शब्दों का इतना अस्पच्ट अर्थ बोचन है कि ब्यंग्यार्थ यह होता है कि आगरे के लालकिले के बारे में किसी को भी स्पष्ट ज्ञान है हो नहीं। जो कुछ है भी वह केवल अस्पष्टवादिता एवं गर्वोक्ति, संदिग्ध किवदन्ती और बेतहाशा उग्र इस्लामी दावे हैं। कीन द्वारा प्रयुक्त अन्य शब्द 'मान्यता' है जिसमें भी ध्वनित यही होता है कि सभी इतिहासकार आगरे के लावकिले के सम्बन्ध में 'इतिहास' की कल्पना झूठी धारणाएँ और मनगढ़न्त बातों पर करते रहे हैं।

"सर्देव एक ही स्थल-विशेष पर (निर्मित)" बाक्याश का निहिताय इस बात की पूर्ण स्वीकृति है कि वही प्राचीन हिन्दू किला आज भी हमारे युग तक ज्यों-का-त्यों चला आ रहा है। अन्यथा एक किला बारम्बार नष्ट और भू-ध्वस्त हो जाने पर भी उसी स्थल और परिरेखा पर कैसे विद्यमान हो सकता है ?

यह भी समरण रखना चाहिए कि हम आज किले को जिस रूप में देखते हें, वह पूर्णत: हिन्दू सजावट है। अनुवर्ती धर्मान्ध, मध्यकालिक मुस्लिम आक्रमणकारी, बन्दी करने वाले, अपहरणकर्ता और आधिपत्यकर्ता उसी किले को बारम्बार, एक ही स्थल पर, उसी परिरेखा पर किस प्रकार बना पाते और साथ ही इसका रूप और अलंकरण भी पूर्णतः हिन्दू प्रदान कर देते ?

कीन की "इन किलों और अकबर द्वारा वर्तमान किले के बीच निसंदिग्ध सम्बन्ध" शब्दावली भी निहित स्वीकृति है कि प्राचीन हिन्दू किला, उसी स्थान व उसी नीव पर बने अन्य मुस्लिम णासकों के काल्पनिक किले और वर्तमान किला जिसे असत्य हो अकबर द्वारा निर्मित विश्वास किया जाता है, सब एक और वहीं किले हैं; तथा जबकि वही २००० वर्ष

хат,сом.

प्राचीन हिन्दू किला अब भी आगरा में विद्यमान है। इतिहासकारों को झूठे ही यह किसास करा दिया गया है कि यह किला दारम्बार बना है। यदि वह किया विभिन्न वातिया राष्ट्रीयताओं, अभिक्षियों, सामध्ये तथा लंगो-साधनों वाले बायशाहो हारा वारम्बार और पुनर्निमत हुआ तो ईसा पूर्व जताब्दी में बने मूल हिन्दू किले का सम्बन्ध लगभग १८०० वर्ष बाद बहबर द्वारा बनाए गए किसे से और इन दोनों किसों के बीच की अबधि से बने किलों से क्रेसे बना रह सकता था ?

इसने ज्यर जिस पद-शिप का उल्लेख किया है, उसमें स्वीकार किया मवा है कि सलमान के अनुसार किले को महमूद गजनी ने जयपाल से जीत-कर अपने अधिकार में ते लिया था। यह कभी नष्ट नहीं हुआ था।

अब हम पूनः आगरा-नगर और बहा के किले के सम्बन्ध में कीन द्वारा अस्तुत विवरण की ओर अपना ध्यान लगाते हैं। वह कहता है<sup>9</sup> — "अकवर पत्नी बार आगरा सन् १५१८ में आया, और कुछ समय बाद ही बादलगढ़ के प्राचीन किने को चता गया।"

बाटक को ध्यान रखना बाहिए कि बादलगढ़ एक हिन्दू जब्दावली है न ति कोई इन्सामी प्रव्यावली। यदि अणोक और किनप्क के काल का हिन्दू किना बारम्बार देण्ट किया गया था और मुस्लिम विजेताओं हारा निर्मित बिसो हारा हटा दिया गया था, तो इसका 'बादलगढ़' हिन्दू नाम किस प्रचार बना रहा । एव बात और भी ध्यान रखने की है कि कीन इस किले को आचीन किना मद्दिश्ति करता है। (जैसा अधिविश्वासपूर्वक या धोखे के कारन कहा बाता है। यदि वह किला कुछ वर्ष पूर्व सिकन्दर लोधी अथवा मनीय गात कर दारा बनबाया गया होता, तो इसको 'नया', न कि 'प्राचीन' विचा पुरारा गया होता। साथ ही इसका हिन्दु नाम न रहा होता। यह बार की किइ करनी है कि अकबर के अधीन वही आचीन हिन्दू किला था क्रियम बन्नोक और गनियम नेमे प्राचीन हिन्दू सम्राट् निवास कर चुके थे। इसी प्रकार महमूद गढ़नी, सिकन्दर लोधी और सलीम माह सूर तथा अन्य अनेक धूम्लिस बिदेशी विजितामण भी उसी प्राचीन किले में रह चुके थे यर्खाप उग्नवादी दरवारी चापलूसों ने प्रत्येक मृस्लिम बादलाह को उसी किले को फिर-फिर से बनवाने का यशगान किया है।

किले का चिर अतीत हिन्दू मूल

कीन द्वारा लिखित अवतरण में से उपर्युक्त वानव से स्पष्ट है कि अकबर के समय आगरे का हिन्दू प्राचीन लालकिला 'बादलगढ़' के रूप में पुकारा जाता था। यहाँ हम पाठकों को साग्रह सूचित करना बाहते है कि वह किला आज भी हमारे अपने ही युग में 'बादलगढ़' कहलाता है। कोई भी दर्शक मार्गदर्शकों से पूछे तो वे लोग 'बादलगढ़' नाम से पुकार जाने वाले राजभवनों (महलों) की ओर इशारा कर देंगे।(ये राजमहल अवर्शसह फाटक की ओर से प्रवेश करने पर दाई ओर स्थित हैं।) उन लोगों का कहना है कि इन महलों में बीबी पीढ़ी का मुगल बादशाह गहांगीर निवास करता था। सम्भव है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसने या उसके पिता अकबर ने उसको बनवाया था। यह तथ्य कि 'बादलगढ' गब्दावली, (जो सन् १५४२ से १६०५ तक) अकबर के समय में किले से सम्बन्धित थी, आज हमारे समय में भी प्रचलित है, प्रमाणित करता है कि अकबर ने भी प्राचीन किले को ध्वस्त नहीं किया अपितु वह उसमें निवास-भर करना रहा।

अत:, स्पष्टत: जब कुछ आगे चलकर कीन लिखता है कि , "अनेकों वर्षों तक अकबर अत्यन्त सिक्यता से विद्वीह दबा एहा था 'वह बारम्बार आगरा गया""ऐसे ही अवसरों में एक बार १४६४ में उसने बादलगढ़ को ढाना और उसके स्थान पर आगरे के किले का निर्माण प्रारम्भ किया " तब बिल्कुल स्पष्ट है कि उग्रवादी मृहिलम वर्णनों से दिग्धमित हो गया है। उसे यह ज्ञान होना चाहिए था कि यदि बादलगढ़ नाम हमारे समय में भी प्रचलित है, तो प्राचीन हिन्दू किला भी अभी विद्यमान है, और यह विश्वास या दावा भ्रमपूर्ण है कि अकबर ने बादलगढ़ को विनष्ट किया तथा उसके स्थान पर, बिल्कुल उसी जगह पर एक किला बनवा दिया।

पाठक को उपर्यक्त अवतरण में एक बात और भी ध्यान में रखनी चाहिए। यदि अकबर आमतीर पर आगरा आता-जाता रहता वा तथा

व कीव्य हिंदून, मही, बुध्द सन पृथ ।

रे, कीन्स हैंड बुक, बही, पृथ्ठ १४।

गदि उसके किने को नष्ट कर दिया था तो किले का पुनः निर्माण होने तक उसका आबास कहां होता था ? इतिहास उस वैकल्पिक स्थल की ओर सकेत करने में महाम होना चाहिए जो आगरे के लालकिले जितना ही विज्ञात, भव्य और सुरकित हो, जहां अकबर विद्रोहियों को कुचलने के लिए नगर में बराबर जाता-जाता रहता था। वह किले की गिराकर तथा खुले बाकाल के त्रीचे आवासीय-व्यवस्था करके हत्या या पकड़े जाने का अवसर नहीं देता। बाँद वह वास्तव में वर्षों तक किसी अन्य स्थान पर रहा तथा उसने कि को विनष्ट किया तो इतिहास उसके वैकल्पिक निवास-स्थान के बारे में कृष्णी क्यों ताधे हुए है ? इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि वह दावा, जिसमें कहा जाता है कि अकबर ने बादलगढ़ नष्ट किया और उसके स्थान पर एक अन्य किला बनवाया, दरवारी चाटुकारिता मात्र है तथा उस पर विज्वास नहीं करना चाहिए।

एक बात और भी कहा जा सकती है कि दुर्ग-निर्माण कोई हैंसी-मजाक के बात नहीं की जिसे अनवरत विद्रोहों को कुचलने में संलग्न व्यक्ति साथ-साम कर नकता । विद्रोहों को दवाने में विपुल धन-राशि के साथ-साथ स्वयं शरीर व प्राणीं का जोकिम व संकट सदा बना रहता है। क्या कोई बादशाह इन और जान्ति से विहीन होकर भी, तंग होने पर ऐसे किले को व्यर्थ ही नष्ट कर देगा उहाँ उसे नुविधा, मुख और सुरक्षा सभी कुछ उपलब्ध हीं ! और दाँदे वह बास्तव में ऐसा कर बंठा था, तो क्या इतिहास उसके नये म्यान का बना नहीं बताएगा-वह स्थान जहां वह स्थानान्तरण करके गया और आहे ताम आम के साथ वर्षी ठहरा ! (वह (लगभग ३५ मील दूर) फतहपुर-तेकरी ने नहीं ठहर सकता था क्योंकि भ्रामक मुस्लिम लेखाओं-धर्मनी के अनुसार तो कतहपुर-सीकरी का निर्माण ईसवी सन् १५५६ के कुछ पण्यान् ही हुआ था।

हम अब एक बार फिर कीन की पुस्तक पर आ जाते हैं। वह लिखता हैं - ''आद कहा बाता है कि सन् १३५४ में बासदखाने में विस्फोट के कारण बादलगढ़ रह गया था किन्तु चेकि इसमें बाद में इन्नाहीम खां सूर, सिकन्दर गाह सूर, हुमार्य, हीमू और स्वयं अकवर रहे थे. अतः इसके विनष्ट होने का वास्तविक कारण बादणाह की इच्छा रही होसी अत्यधिक महत्व की बात यह है कि क्षतिग्रस्त अवस्था का उल्लेख जहांगीर द्वारा नहीं किया गया है जिसने केवल इतना कहा है कि सन् १५७० में मेरे जन्म से पूर्व मेरे पिता अकबर ने एक प्राचीन किला धूल में मिला दिया था और फिर उसके स्थान पर लाल पत्थर का एक अन्य किला बनवा दिया था।"

उपर्युक्त अवतरण की सूक्ष्म विवेचना आवश्यक है। कीन की इस स्वीकृति का कि 'किले का इहना प्राय: कहा जाता है' अर्थ यह है कि अकबर द्वारा आगरे के हिन्दू लालिकले को विनष्ट किए जाने का दाबा केवल एक कल्पना अर्थात् किवदन्ती मात्र पर ही आधारित है। यह अफवाह स्पष्टतः दरबारी चापल्सों और खुशामदियों ने विजयी इस्लामी आत्मा को इस माव से सन्त्र्ट करने के लिए फैलाई थी कि वे और उनके इस्लामी महानुभाव किसी पुराने 'काफिर-किले' में नहीं रह रहे थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि अकवर ने किसी पूराने किने का विनाश नहीं किया और इसीलिए उसके स्थान पर अन्य किले का निर्माण नहीं किया।

उपर्युक्त अवतरण में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अकबर द्वारा किले के निर्माण करने के बारे में कीन ने अकबर के अपने दरवारियों अथवा उसके अन्य समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखित साध्य पर विश्वास नहीं किया है अपित अकबर के पुत्र जहांगीर द्वारा, अकबर की मृत्यु के बाद लिखी गई वातों पर अपना निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। स्वयं अकबर के कम-से-कम तीन दरबारी थे जिन्होंने अकबर के जासन काल के वर्णन लिखे हैं। वे हैं-निजामुद्दीन, बदायूंनी और अबुलफजल । कीन को उन सबी की उपेक्षा करने और जहांगीर द्वारा लिखित किसी विवरण पर आश्रित होने की आवण्यकता वया और क्यों हुई ?

इस बात की और संकेत करते समय हम गाठकों की यह सुचित भी करना चाहते हैं कि आज जिसे 'जहांगीरनामा' अर्थात् 'जहांगीर के राज्य काल का जहांगीर द्वारा लिखित वर्णन कहा जाता है, वह एक पुस्तक नहीं

४, बोन्स हैद देश, वही, पुट्ड १४ ।

५. इन तीनों के लिखे हुए इतिहास-पन्यों के नाम कमशः 'तबाकते-प्रकवरी', 'गतखाबात तबारीख' घोर 'घाइँन-पकवरी' है।

बावित कर विशेदकारी पुस्तके हैं। दूसरी बात जो सामान्य पाठक तथा बावित कर विशेदकारी पुस्तके हैं। दूसरी बात जो सामान्य पाठक तथा हितहास के विद्यान भी नहीं जानते अधवा उन्होंने जानने की परवाह नहीं हितहास के विद्यान भी नहीं जानते अधवा पुस्तक प्रारम्भ से अन्त तक की बहु बहु है कि जहांगीरनामा की प्रत्येक पुस्तक प्रारम्भ से अन्त तक की बहु का पुलिन्दा है। इस सम्बन्ध में पाठक तथाकथित जहांगीरनामा के कृत का पुलिन्दा है। इस सम्बन्ध में पाठक तथाकथित जहांगीरनामा के कि विद्यान विद्यान देख लें। फिर भी (अन्य अधिकांग मध्यकालीन नोकनात्वक प्रवेवेक्षण देख लें। फिर भी (अन्य अधिकांग मध्यकालीन नोकनात्वक प्रवेवेक्षण देख लें। फिर भी (अन्य अधिकांग मध्यकालीन नोकनात्वक प्रवेवेक्षण देख लें। फिर भी (अन्य अधिकांग मध्यकालीन मुस्तिम विद्यान के विद्यान की ही भीति) जहांगीरनामा में समाविष्ट अनेक पाखंड बुक्तिम तिथिवलों की ही ही भीति) जहांगीरनामा में समाविष्ट अनेक पाखंड बुक्तिम के विद्यान अगि कि को ही मध्यकालीन मुस्लिम कर्यान को तह तक पहुँच पाना सम्भव होगा। उनमें किए जाने वाले तिथिवलों को तह तक पहुँच पाना सम्भव होगा। उनमें किए जाने वाले विष्य तथा दावे अत्यन्त कृत-परिवर्तित अथवा कृट कथनों से पूर्ण है। इस

निहिताणों का उल्लेख करके करा दिया है।

सहज अस्पण्टता में ही जहांगीर इस बात का उल्लेख नहीं करता है कि
आबीन किला कब और क्यो जिराया गया था, इसमें कितने वर्ष लगे थे, क्या
यह उसी नीव पर बनवाया गया था, यह कब बनवाना प्रारम्भ किया गया
था तथा इसे पूर्ण होने में कितने वर्ष लगे थे ?

बात का सिल्डान हमने उनकी कुछ सहज अभिव्यक्तियों और उनके

अकबर के अपने आसन काल में तथा उसके पुत्र जहांगीर के राज्य-कान में इतिहास के बन्धों पर बन्ध लिखे जाएँ और फिर भी उनमें से किसी में भी अकबर आरा आचीन किला गिराने और नया किला निर्माण करवाने का विवरण न होना स्वयं ही इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वे दावे झूठे, आली है तथा प्रचलित ऐतिहासिक पुस्तकों ने उनमें विश्वास प्रकट करके अबकर भूत हो की है।

इस बोर विसंगति की करणाजनक स्वीकृति कीन के इस पर्यवेक्षण में कॉन्निहित है। वर्षाय बास्टबान में विस्कोट के कारण किला असमाधेय रूप में क्षतिबन्त हो गया था, नवाधि मुस्तिम शाही बानदान पीढ़ियों तक वहीं असन्ततापूर्वक दना रहा। वह स्पष्ट रूप में दर्णाता है कि अकबर के समय में भी आबीन हिन्दु-किला पूरी तरह अकुष्ण था तथा ऐसा कोई कारण नहीं था कि वह इसको गिरा दे जबकि उससे पूर्ववर्ती अन्य अनेक मुस्लिम नागक उस किले में निवास करते थे।

किले का चिर अतीत हिन्दू मूल

कीन ने स्वयं ही अकबर द्वारा किले को गिराने के परम्परागत पाखण्ड को अपर्याप्त माना है और हत-बृद्धि होकर विचार प्रगट किया है कि — "इसके गिराने का वास्तविक कारण यह रहा होगा कि बादणाह ने अपनी इच्छा के अनुरूप पूरा दुर्ग बनाना चाहा होगा। अन्य महत्त्व की बात यह है कि बादलगढ़ की क्षतिग्रस्त व्यवस्था का उल्लेख बादणाह जहाँगीर द्वारा नहीं किया गया है।"

कीन द्वारा उद्धृत एक अन्य समकालीन लोत से भी स्पष्ट है कि वादल-गढ़ तनिक भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था अपितु विल्कुल ठीक हालत में था। कीन का पर्यवेक्षण हैं — "अबुलफजल अकबरनामा में लिखता है कि गहगाह ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया और अपने जासन-काल के तीसरे वर्ष में उस गढ़ी को अपना निवास-स्थान बनाया जिसे सामान्यतः बादलगढ़ के नाम से पुकारा जाता था।"

चूंकि अकबर ईसबी सन् १४४६ में बादशाह हो गया था, अतः अबुल-फजल के अनुसार अकबर सन् १४४६ में बादलगढ़ में अर्थात् आगरे के लालकिले में रहने लगा था। यदि बादलगढ़ अकबर के आवास योग्य न होता तो अकबर कभी भी वहाँ न रहा होता।

कीन का एक अन्य पर्यवेक्षण प्रचलित ऐतिहासिक पुस्तकों में समाविष्ट इस विश्वास को तुरन्त धराशायों कर देता है कि अकबर ने मनमस्ती में हो बादलगढ़ को गिरवा दिया था और उसके स्थान पर एक अन्य किला बनवाया था। कीन ने अवलोकन किया है — 'तवाकते-अकबरी के अनुसार आजमखां की हत्या सन् १४६६ में की गई थी, तथापि इस दुर्दान्त दृश्य का साक्षी बादलगढ़ रहा होगा, न कि अकबर का किला, क्योंकि उस किले का निर्माण सन् १४६५ से पूर्व निश्चय ही प्रारम्भ नहीं किया गया था, इसको दीवारों की नीव भी सन् १५६६ से पूर्व तो किसी भी हालत में पूरी तरह

६, जीन्स हैंड बुक, बही, पुष्ठ १४।

७ कीमा हैड बुक, बही, पृष्ठ १४ में पद-टीय।

कान्स हैडवक, वहा, वद-टीव, वृष्ट १४ ।

XAT.COM

नहीं भरी गाँ होती। यह तथ्य दुःखान्त घटना के वर्णनों के सम्बन्ध में अति मान्यपूर्ण हिंदगर कहा तथा है कि आजमधा को हत्या अकबर के किले में बने दीनाने-अध्य वा दोबाने-जास में की गई थी, और आधम खाँ (हत्यारा) ्नी बनी एउ के नीने फेक दिया गया था जहाँ वे खड़े थे। यह राजमहल बादनगढ़ में विद्यमान रहे होंगे, किन्तु प्रकट कारणींवश, वर्तमान किले को आजमधा और अधमखा की मौतीं से जोड़ने के प्रयास भ्रामक और निरर्थंक

उन्बंबन पर्यवेक्षण की स्पष्ट करने के लिए हम उस घटना का कुछ और हवाला कत्तुत करने है जिसकी और कीन ने ऊपर संकेत किया है। अनवर के परिचरों में आजम को उपनाम अत्याहखा तथा आधम खाँ नामक हो व्यक्ति है। वृश्विष दरवारी में अत्यधिक मात्रा में व्याप्त दरवारी प्रति-इस्ट्रिता व जबता वे कारण आध्यवयाँ ने आगरे के सालकिले के एक भाग में अत्वर्व वा (उपनाम जन्माहखां) को छुरा घापकर मार डाला । यह हत्या-कार दोदाने-आव (सामान्य जन-कक्ष) अथवा दीवाने खास (विशिष्ट जन-बड़) वे सन् १६६६ इंसर्वा (अववा उसके आसपास) में हुआ था। अकबर इतरा बोधित दण्ट वह रहा कि हत्यारे आध्य खों को राजमहल की दूसरी बॉबन के नीचे इसीन पर फेंक दिया जाए। तभी कीन की आश्चर्य होता है कि बांट किले की मन् १५६५ में नष्ट कर दिया गया था तो यह कैसे सम्भव के कि सम्पूर्ण किले की नष्ट कर देने के एक वर्ष के भीतर ही अर्थात् सन् १४६६ में किले के भीतर राजमहलों की दूसरी मंजिल से एक हत्यारे की मीन पेन दिसी नवा

काही परिचरों को स्वयं किला खाली करने में महीनों का समय लगेगा। पित्र किने को स्थल्न करने में भी वर्षों की अवधि बीत आएगी। उसके बाद, एक नई नीव बोहना और सँकटी भवनों वाले एक पूर्ण किले की बनाने में तो अर्थानुवर्ग - सम्भवतः पूर्ण जीवन-काल, यही वया, अनेकी पीड़ियाँ जीत मार्थता । बार फिर की, विका प्रकार मुस्लिम तिथिवृत्त सेखन के चमत्कार त । । तो वर्ष में । काला पूर्णत वस्त कर दिया जाना है और दूसरे ही वर्ष अपन अवस्थारिक बहु-मांड ने शानदार कवनी महित यह किला पुनःनिर्माण हो काला है। जनवर वहा निवास करने आता है, दरबारी परस्पर हत्या-कार्य में लग जाते हैं, हत्यारे की दूसरी मंजिल से फॅक दिया जाता है—यह सभी कायं १२ मास या उतनी ही अवधि में हो जाता है। यह नो इतनी अति-शयोगितपूर्ण बात है जितनी 'अरेबियन नाइट्स' की कथाओं से भी प्राप्त नहीं होगी।

किले का चिर अतीत हिन्दू मूल

कीन को आश्चर्य होना ठीक ही है कि जब सन् १५६६ तक दीवारों की नीवें भी नहीं भरी गई होंगी, तब किसी भी व्यक्ति को उसर से नीचे कैसे फींका जा सकता था ? स्पष्ट है कि कीन सत्य बात के अति निकट तक पहुँच गया था। बह उसी के चारों ओर समीप ही था। वह उसको ग्रहण कर सकता था। किन्तु अनिच्छुक तीसरा पक्ष होने के कारण सत्य उससे ओझल हो गया। वह उसके इतने निकट होते हुए भी वहुत दूर रह गया। उसे अपने पद-टीप में कहना चाहिए था कि यदि किला सन् १५६५ में नष्ट कर दिया गया था तो किसी आदमी को ऊपरी मंजिल में नीचे नहीं फेका जा सकता था; इसलिए यह दावा, कि आगरे का हिन्दू लालकिला (बादलगढ़) कभी अकवर द्वारा विनष्ट किया गया था, एक उग्रवादी इस्लामी गप्प-मात्र है। चूँकि कीन को अपनी पद-टीप उन पर्यवेक्षण के साथ पूर्ण करने की अन्तर्दृष्टि न थी. यह कार्य हमें करना है। फिर भी हम कीन के अत्यन्त आभारी हैं कि उसने हमें इतनी विपुल साधन-सामग्री उपलब्ध कर दी।

कीन इस बारे में भी अपना आक्वधं ठीक ही अभिव्यवत करता है कि प्राचीन हिन्दू लालकिले में दीवाने-आम (सामान्य जन-कक्ष) और दीवाने-खास (विशिष्ट जन-कक्ष) आज जैसे ही थे कि पूर्वकालिक हिन्दू किले की सन् १५६५ में किस प्रकार गिराया जा सकता था और किस प्रकार केवल १२ मास की थोड़ी-सो अवधि में ही उसी के स्थान पर अभिनव, अकबर का नया किला पूर्ण ठाठ-बाट से बन सकता था।

तथ्यतः, वह विवरण हमारे उस विश्वास की और भी पुष्टि करता है कि आज आगरे में लालकिले के रूप में जो कुछ दर्शक को देखने की मिलता है, वह २००० वर्ष प्राचीन वही हिन्दू किला है जिसमें अशोक और जयपाल, विकालदेव और पृथ्वीराज निवास कर बुके थे। वहीं किला किसी समय मध्यकालीन-युग में 'बादलगढ़' के नाम में पुकारा जाने लगा था। आज भी वही बादलगढ़ नाम इस किल (अथवा इसके एक भाग) के साथ

जार हुआ है। इसी प्रकार हमें कीन से जात होता है कि बादलगढ़ में दीवाने-आप और दीवाने-कास बने हुए थे। आगरे के लालकिले में के प्रसिद्ध महा-मक्ष जात भी विद्यमान है। इस प्रकार वह स्पष्ट है कि आज हम जिस कालानके नो देवते हैं, वह प्राचीन बादलगढ़ ही है । इसलिए यह स्पप्ट हो बाना चाहिए कि अकतर ने किसी हिन्दू किले को गिराया नहीं, जैसा सामान्यतः विल्वास किया जाता है, बहिक उसे अपने रहने के उपयुक्त स्थान ने स्व में उपयोग में तिया।

आगरा और इसके आस-पास का स्थान राजपूत-भवनी, राजमहली, दुर्गो, जिलों और मन्दिरों से भरा-पड़ा था—इस तथ्य का प्रगटीकरण कीन क एक अन्य पर्यवेक्षण मे भी हो जाता है। वह कहता है — "परम्परागत उल्लेख के अनुसार अन्य राजपूत भी थे जो आगरे से अधिक दूर नहीं थे, इंस कतहपुर-सोकरों में सीकरवाड़ और किरावली में मोरिस लोग।"

हम कोन के प्रविक्षण का पूर्ण समर्थन करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका पूर्ण वर्ष इतिहासकारों की समझ में नहीं आ पाया। ऊपर कहे का कीन ने पर्ववेक्षण ने न्याट है कि फतहपुर-सीकरी का राजमहल-संकुल भी, जो व्यर्व हो अकदर के नाम कर दिया जाता है, अपहुत सम्बन्ध सीकर-गाड राजपूर्तों ने है। जाज दर्णक को फतहपुर-सीकरी के नाम से दिखाई देन बाला बह शानदार राज्योचित नगर राजपूतों के सीकड़वाड़-कुल की रहा था। इसी प्रकार (आगरा से उत्तर दिला में छः मील दूर) सिकन्दरा म कात जिसे अकदर का मकदरा समझा जाता है, वह स्थान तथा उसके नाम और मात्रकीय अवशेष अन्य राजपुती नगर के भाग थे। गोवर्धन, वरतपुर करवाहा और किरावनी तथा उसके आसपास के कई अन्य स्थानी पर भी उभी प्रकार महत्त राजकीय सगर थे। तथ्य तो यह है कि उत्तरांचल बच्चीर हे देवर हैं। इ. बच्चाकुमारी तक सम्पूर्ण भारत ही जानदार और क्तिन प्रकार विकासार भव्य संस्थानाओं से मुशोधित था। कूर और इबेर मुख्यिक बापाल के ११०० वर्षी में इन सरचनाओं की बहुत बढ़ी संख्या विकार का प्रशंत । व्यव्य हो गई थी जिससे हिन्दुस्तान भीग अवशोधी, गरम किले का चिर अतीत हिन्दू मूल

लुओ बाल मैदानों, या पंकिल महैयों तथा दुर्गन्धपूर्ण धने क्षेत्रों बाला भूवांड बन गया।

बादलगढ़ के मूल निर्माता के बारे में अन्य कल्पित-कथाओं की ओर संकेत करते हुए कीन ने लिखा है। - "परम्परा के अनुसार एक राजपूत सरदार बादलसिंह को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने अपने नाम पर बादलगढ़ नामक किले का निर्माण किया था। यह पूर्णतः सिद्ध बात है कि जब बहुलोल लोधी ने इस पर कब्जा किया, तब आगरे में एक गढ़ था। (सिकन्दर लोधी अपने पिता बहलोल की गद्दों पर सम् १४८८ में बैठा था।) सिकन्दर सन् १५०२ में अपना दरवार आगरा ले गया था। सिकन्दर लोधी ने एक नगर बनाया, बसाया कहा जाता है, और आगरे के सम्मुख यमुना के वाम-तट पर कुछ अवशेष उसी के एकमात्र खण्डहर कहे जाते है। उसे आगरा में एक किला बनाने का भी श्रेय दिया जाता है इतिहासकारों द्वारा अकबर के काल तक उल्लेखित एकमात्र किला तो बादलगढ़ ही है, और यदि सिकन्दर लोधी ने यमुना के किसी भी तट पर कोई किला बनवाया होता तो स्वयं ही निश्चित रूप में इसके कुछ चिह्न स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाते ।"

कीन द्वारा उपर्युक्त पर्यवेक्षण भी अत्यन्त उद्बोधक है। यह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार मुस्लिम उग्रवादी ने प्रत्येक इस्लामी जासक को नगरों और किलों के निर्माण का श्रेष दिया है। किन्तु दुर्माग्यवण, इतिहास-कारों को सिकन्दर लोधी के तथाकथित नगर व आगरे के किले का कोई भी चिह्न लिसत नहीं हो पाया है। दूसरी ओर उन लोगों को हिन्दू किले का उल्लेख बारम्बार मिल जाता है। यद्यपि हम देखते हैं कि शताब्दियों की अवधि में लगभग दर्जन भर मुस्लिमों का उल्लेख आगरे के लालकिले के निर्माताओं अथवा पुनर्निर्माताओं के रूप में किया गया है, तथापि हमें पह भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि इतिहासकार लोग अनेक बार हिन्दू किले के उल्लेख के बारे में भारी भूल कर जाते है वाहे यह अशोक और कनिष्क अथवा तुलनात्मक रूप में परवर्ती बादलसिंह हो। जिस-तिस प्रकार किले के हिन्दू मूल का भूत सभी यूरोपीय और मुस्लिम इतिहास-लेखकों पर चड़ा

र , पर्दर्गम्, बहुः, बन्द्रः । ।

पूक्त बही, पुरुष्ठ प्रा

хат,сом.

0 0

रहता है बचाव उन्होंने किले के हिन्दू मूलक होने के सम्बन्ध में अपनी आंखे बन्द रखने के धरसक प्रथल किए हैं और वे झूठे ही विश्वास करते है अथवा दह विद्व करना बाहते है कि अनेक पीडियों तक यह किला विदेशी मुस्लिमो हारा एक-के आद-एक ध्वस्त किया जाता रहा और फिर-फिर बनवाया जाता रहा।

इसी प्रकार का एक विवरण इसका निर्माण-श्रेय बादलसिंह को देता है। इह तौन था, प्रतौत होता है कि किसी को ज्ञात नहीं है। सम्भवतः बादकाट का नाम किसी व्यक्ति के साथ सम्बद्ध करना था, इसीलिए एक कॉल्यत बादलसिंह की काल्यनिक-सुष्टि कर ली गई होगी। इतिहास की यह रूखद स्थिति है। मध्यकालीन इतिहास ऐसी अनियमित, अब्यवस्थित कानाफुसी की बालू-रेत पर आधारित है। मध्यकालीन इतिहास की विदेशी मुस्ति। और परवर्ती विटिश-शासन में निराधार कल्पनाओं पर टिका रहने षिया गया है।

हम वह प्रदक्षित करने के लिए साध्य आगे चलकर प्रस्तुत करेंगे कि मध्यकान में बादनराड अब्दावली इतनी प्रचलित एवं सामान्य थी कि यह लगवन बन्देक किले के साथ जुड़ गई थी. विशेष रूप से कम-से-कम उत्तरी भारत में । न्वतः स्पष्ट है कि ऐसे बादलसिंह की कल्पना नहीं की जा सकती को विज्ञान क्षेत्र में सभी स्थानी पर एक-एक किला बनाए। इसी प्रकार आगरा में वालकिन को दिया गया बादलगढ़ नाम भी किसी बादलसिंह में बारम्ब दशा नहीं बहा जा सकता। इस बात का अन्वेषण किया जाना वर्तहरु के अनेको किलो के साथ बादलगढ़ नाम किस प्रकार और क्यों व्योज्य हा नवा । हम यहाँ इतना ही कहेंगे कि यह एक सामान्य शब्दावली होने के कारण ऐसी कराना करना तो अनुचित होगा कि बादलगढ़ नाम के क्लि—गर्—का अदेव किसी बादससिंह द्वारा ही दिया जाता था। हम यहाँ जिस जात का संदेत करना चाहते हैं वह यहाँ है कि दर्शक आज जिस नामनिन को आगर में देखता है, यह हिन्दू किला ही है जो कम-स-कम (सोमरी जनाब्दी हैशा पूर्व स) अशोष-काल से अला आ रहा है। अतः यह वज्ञ-त-कम २१०० वर्ष पुराना है। मध्यकालीन-युग में बादलगढ़ नाम जिस-अस अकार इससे जुद तथा। बह नाम जो मध्यकालीन युग में सम्पूर्ण किले

का चोतक था, अब दाई ओर वाले इसके राजमहली से जुड़ा हुआ है।

अब दीवाने-आम और दीवाने-खास जैसे इस्लामी नामों से जाने जाते इसके भव्य, विशाल हिन्दू अंश निर्माण-काल से ही वादलगढ़ के भाग रहे हैं। जिस प्रकार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बन्दी हिन्दुओं को मुस्लिम नाम अंगीकार करने के लिए बाध्य किया उसी प्रकार किलों और उनके भीतरी भाग में बने विभिन्न अंशों सहित विजित हिन्दू भवनों पर भी इस्लामी नाम योप दिए गए थे, झूठे ही जोड़ दिए गए थे।

#### अध्याय ३

XAT,COM.

### विलाले ख

मध्यकालीन भवनों के दर्शक, जो इस्लामी शब्दावली को उन भवनों पर उन्होंने वात है, इस विश्वास के साथ बापस लौटते हैं कि वे शिलालेख इन भवनों ने परित्तम-सूनक होने के सत्य प्रमाण हैं। यह बड़ी भारी गलती और जात-धारणा है। इतिहास के विद्यार्थी-गण और विद्वान् लोग भी उस अपट-रचना के शिकार हो गए हैं।

उन लोगों ने देखा होगा कि बन-विहारियों द्वारा अनेक नामों और करणन बातों ने बन-विहार-स्थल प्राय: पूरी तरह गोद दिए जाते हैं। उन बार-बार किन-किल किखावटों ने यह निष्कष निकालना क्या ठीक होगा कि स्थ स्थान के प्रारम्भकतों अर्थात निर्माता, संस्थापक या बनाने वाले वे ब्यक्ति हों थे। दूबरी और इसका विपरीत निष्कषं हो बिल्कुल ठीक होगा कि किन नामों ने अग्रणत नेखन-कार्य से सम्पत्ति की शोभा नष्ट की थी, वे बा कर्त रदावों बनमीजों लोग थे जिनकों अन्य लोगों की सम्पत्ति को खराब बरस वे नोई अर्थ, अष्टेच, जिहान नहीं था। कोई भी वास्तविक स्थामी, अनंता जा निर्मापक कल-जन्न बातों को लिखकर अपनी सम्पत्ति को कभी बिहुष नहीं करता है। इसके विपरीत, वह तो उन लोगों को दूर भगाने के सल बरसा है वो उनके भवन पर पर्चे विपकान, असंगत नारों से या भदें विकापनों ये उसके भवन को विदूष करने आते हैं।

क्ष्मिकार्तान भवना पर मुश्लिय-सेखनकार्य यदार्थ रूप में इसी प्रकार का है। प्राव्य विशेष भी न्यान पर सम्प्रकालीन भवनों पर लगे हुए इस्लामी-विवा गया है। नवापि, सभी मध्यकालीन भवनों पर जवस्य ही प्राप्य इरनामी-लिखावट की प्रच् मात्रा दृष्टिगोचर होती है। जिस सिद्धाना का प्रतिपादन हमने ऊपर किया है, उसके अनुसार तो इस्लामी पुनःलेखन-कार्य का सुनिध्चित प्रतिकृत निष्कर्ष असंदिग्ध-रूप में यही होना चाहिए कि उनको लिखने वाले निर्माता नहीं थे। यह निष्कर्ष अन्य ऐतिहासिक माध्य से भी पुष्ट होता है।

व्यावहारिक उदाहरणों के एप में हम ताजमहल और फतहपुर-सीकरों राजमहल-संकुलों को प्रस्तुत करते हैं। ताजमहल पर्याप्त फारसी-जन्दावली लिख देने से बिद्रूप कर दिया गया है। किन्तु कहीं भी दावा नहीं किया गया है कि णाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। इसी प्रकार फतहपुर मीकरी के भवनों में भी अनेक णिलालेख गड़े हुए हैं किन्तु उनमें से किसी में भी दावा नहीं किया गया है कि यह नगरी अथवा इसका कोई भी भवन अकवर या सलीम चिश्ती द्वारा बनवाया गया था—जैसा कि प्रचलित ऐतिहासिक और सरकार-प्रेरित पर्यटक-साहित्य द्वारा असत्य ही घोषित किया जा रहा है।

यदि कोई भी स्वामी—निर्माता अपना जिलालेख होड़ेगा, तो वह निर्यंक बातें नहीं करेगा। जिलालेख साफ-साफ और सीधे जब्दों में घोषित करेगा कि इसे किसने बनाया, किस उद्देश्य से बनाया, इसमें कितना समय लगा, इसकी रूपरेखा भ्या थी और कार्य करने बाले व्यक्ति कौन थे। ऐसे ही कुछ संगत विवरण उसमें होंगे। किन्तु जब जिलालेख में ऐसे कुछ विवरणों के स्थान पर तुच्छ और असंगत बे-सिर-पैर की बातें समाविष्ट हों तो उसका यह अथं है कि जिलालेखक उस भवन का अपहरणकर्ना, ख्रष्टकर्ना और छेड़छाड़ करने बाला था, न कि उसका गालिक। उदाहरण के लिए, फतहपुर-सीकरी के जिलालेखों में गुजरात और खान देश पर अकबर की विजयों का, जीवन की संक्षमण्णीलता पर आडम्बरी उपदेशों का तथा कर्ण पर बगक लाने का वर्णन है। इन असंगत उत्कीणांशों से यह निष्कर्ष निकालना तो दूर रहा कि अकबर फतहपुर-सोकरी का अपहारी मात्र था, इतिहासकारों ने गुजरात और खान देश पर उसकी विजयों के सन्दर्भों का अर्थ यह लगा लिया है कि अपनी उन विजयों की स्मृति-स्वरूप ही अकबर ने उस द्वार को बनवाया था, जिस पर वे जिलालेख मिलते हैं।

इतिहासकारों को ऐसा निष्कर्ष निकालने का कोई अधिकार नहीं या।

वा शिक्षक वर्ष और सीकी नियम का स्पष्ट उल्लंघन है। इस सबके किरोड उनको उनदा हो किरम किरम नियम निर्माण महिए था कि चुकि अकबर किरम नियम को से बीचारों को असमत पुनर्लेख हारा बिद्रम ही किया व कर्ण प्रतिकत कात यह है कि बह इसका निर्माण नहीं था। इस सिद्धाल वा अत । विक्रम का यह है कि बह इसका निर्माण नहीं था। इस सिद्धाल वा अत । विक्रम का यह है कि बह इसका मिन स्मीका की जानी चाहिए को अवस्था है या सिन है। बैसा कि डांतहासकारों हारा मनमाने डंग में को अवस्था हिया बाला है। बैसा कि डांतहासकारों हारा मनमाने डंग में को अवस्था है वा बाल है। बैसा कि डांतहासकारों हारा मनमाने डंग में को अवस्था ही विकास किया जाता है, यदि अकबर ने सचमुच ही फतहपुर-विराह्म ही विकास किया जाता है, यदि अकबर ने सचमुच ही फतहपुर-विराह्म है विकास किया जाता है, यदि अकबर ने सचमुच ही फतहपुर-विराह्म है विकास किया जाता है, यदि अकबर ने सचमुच ही फतहपुर-विकास है वह इसना सकोची और निरहेकार था तो उसने उन शिलालेखों में उन विकास की इतनी विद्या न बमारों होती, इन पर इतराया न होता।

साधारण दर्शन-नण, जिनके पास समय, धैयं, साधन तो होता हो नहीं, इस्तारी जिनानेल का कूटार्थ निकालना, पढ़ना और हृदयंगम करने की जानकारी भी जिनकी नहीं होती, उन्हों जिलालेखों को उन भवनों का इस्लामी-मूलक होने का पर्याप्त साहय मान लेते हैं। हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इस प्रकार का निष्कर्ष निकालना कितनी बड़ी मूल है।

जागरे में सालविते को देवते बाले दर्शक भविष्य में भी इसी प्रकार जान में न प्रेस जाएँ—इस उद्देश्य की ध्यान में रखकर ही हम इस अध्याय में उन नभी दन्तामी जिलालेखी को उनके समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना चारते हैं जो जालविते ने उत्कीण है। हम उनके यन्दर्भ में उनके लिए कि बरना चहने कि उनके ने किसी एक में भी (सिवाय एक के) किसी भी मुख्यार वा बादमार ने किसी भी भवस निर्माण का दावा नहीं किया है।

(विवाध पर्क के) किसी की मुश्लिम का किसी भी निर्माण-कार्य का काल बाद सकता लेका ही था। क्योंकि उसके सभी समकालीन व्यक्तिया वा क्योंकि वालून था कि व भवन पूर्वकालिक हिन्दुओं की स्वाधिक वाली वालूवें थी जि किसमें के कारण मात्र से ही मुस्लिमों के वाली वाल कर्यों की क्योंकि और अक्तर भैसा उसका अधिपत्यकर्ती वाली व्यक्ति का बाद की वाली की वाली का दीवा किस प्रकार कर सकता

था ? ये लोग सम्भवत ऐसा कोई झूठा दावा अपने उन लाखो समकालीन व्यवितयों के होते हुए नहीं कर सकते थे जो जानते थे कि मुस्लिम बादजाह तो एक हिन्दू की सम्पत्ति का अपहरणकर्ता नाव था।

आगरे के लालकिले में प्राप्त हुए जिलालेखों के उद्धरण के हेतु हम पाठकों के सम्मुख सैयद मुहम्मद लतीफ की पुस्तक प्रस्तुत करते हैं जिसमें उस नगर के ऐतिहासिक स्मारकों का वर्णन संप्रहीत है। सैयद मुहम्मद लतीफ ने लिखा है:

"दिल्ली-दरवाजे के समीप, प्राचीन निर्जन रक्षक-गृह में अकबर के समय का निम्नलिखित शिलालेख तोरणद्वार पर लगा हुआ है 'शहंणाहों के मंहणाह, राज्य के संरक्षक, ईश्वर-रूप, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, वादजाह के समय में, हिजरी १००६ (ईसबी १४६६) में । शिलालेख का शिष भाग बहुत अधिक विदूप है। जैसा शिलालेख दर्जाता है, यह भवन सन् १५६६ में बना था।"

लेखक थो लतीफ इस निष्कपं पर पहुँचने में स्पष्टतः गलती पर है कि
"जैसा शिलालेख दर्णाता है, यह भवन सन् १६६६ ई० में बना था।" क्या
उन सभी व्यक्तियों को उन भवनों का निर्माता माना जा सकता है जो
अपनी इच्छानुसार भवनों की दीवारों पर मनचाही बातें उत्कीण करा देते
हैं। इतिहासकार के लिए ऐसी किसी विधि का अनुसरण करना अत्यन्त
दोषपूर्ण और जतरनाक है। ऐसा करके तो वह स्वयं अपने को और प्रवंचा
जनता को, भोले-भाने लोगों को धोखा देता है। किसी भी प्राचीन भवन को
देखने जाइए। हरएक भवन पर निरुद्देश्य घुमक्कड़ों द्वारा नाम, उद्योग
तथा तारीखें लिखी मिलेंगी। क्या इसका अर्थ यह है कि उन सब लोगों ने
उस भवन का निर्माण करवाया था?

वद्यपि जिलालेख का एक भाग इतना बिगड़ बुका है कि कुछ पड़ा नहीं जा सकता, तथापि फतहपुर सीकरों व अन्य स्थानों पर अकबर द्वारा लगाए गए निर्धक जिलालेखों से अभ्यत्त होने के कारण हम प्रारम्भिक पंकितयों ने सरलतापूर्वक अनुमान लगा सकते है कि यह एक निर्धक असंगत जिला-

 <sup>&#</sup>x27;सकतर गीर उसके दरवार तथा ग्रागरे के पाधुनिक नगर के वर्णन के साथ ग्रागरा—ऐतिहासिक भीर विवरणात्मक'—सैयर मुहम्मद नतीक, पृष्ठ ७४।

ंग वा वे प्रारम्भिक पंक्तियो स्पष्टतया घोषित करती है कि उनका भाव या प्रदेशित करना कथी नहीं रहा कि अकबर ने उस अबन का निर्माण किया। इसने साथ ही यह भी प्र्यान रखना चाहिए कि सभी स्थानों में से पानीन रक्षक-मृह ही वह विकिष्ट स्थल नहीं होता है कि जहाँ कोई शक्ति-करनी बादबाह किसी भव्य किसे की बनवाने का दावा करने वाले शिलालेख को नगवाए। ऐसे अवसरी घर, निर्माता दरवार-कक्ष या शाही निर्जा कक्ष को हो पसन्द करेगा। एक अन्य विचारणीय बात यह भी है कि रक्षक-गृह तो अति विज्ञात किले का अत्यन्त छोटा भाग-मात्र ही होता है। यह कभी निर्जन, एकान्त, जुनसान स्थान पर नहीं बनाया जाएगा। यह तो किले का अल्बल आह महत्त्वहीन भाग ही था। इस प्रकार, यह मूल-योजना का एक अस हो रहा होगा। अतः यह दावा करना कि अकबर ने सन् १५६६ ई० में केवल एक नगणा रक्षक-गृह ही बनवाया, गलत है। यह भी ध्यान रखना महित कि स्वयं जिलालेख ने ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है। जब जिलानेख हो ऐसा कोई दावा नहीं करता, तब किसी भी इतिहासकार को स्बन को, जनता को, सरकार को तथा इतिहास के विद्यार्थियों और विद्वानों को दिन्स्रमित नहीं करना चाहिए।

उपपंक्त जिलानेस के ठीक नीचे, उसी तोरणद्वार पर निम्नलिखित काव्ययय परितयाँ अकित है जो अनुमानत. जहांगीरी शासनकाल की हैं। थी नतीम की तर्क-पद्धति का अनुसरण करते हुए क्या हम यह निष्कर्ष निवाने वि यद्यपि नोरणहार का अपरो भाग अकबर हारा निर्मित हुआ था, तथापि उसका निक्या भाग अकबर के बेटे जहाँगीर द्वारा पूरा किया गया था देशों में उस विज्वास-शहति की युक्तिहीनता प्रगट हो जाती है कि वृति रक्षक-गृह ने तोरणहार पर अकबर के समय का एक जिलालेख लगा हजा है अतः उभी बादशाह ने उस रक्षक-गृह का निर्माण किया होगा। बिहित हिन्दू अवती पर असगत मुस्तिम लिखाबटों से निकाले गए ऐसे ऊल-बल्ब किन्हर्ष भाग्नीय इतिहास के अध्ययन में जटिल फाँदे बन गए हैं। हिन्दु निक्को, वननो, जिलालेको तथा कदाचित प्रलेखों के साथ भी मुस्लिम आक्रमणकारिया और वासको द्वारा को गई छेड़छाड़ और मरम्मल ने मार्गिय होतहाय व होंचन अवदोधन में एक पोर और विकट बाधा उपस्थित कर दी है।

शिलालेख

पहले जिस तोरणहार का उल्लेख किया गया है, उसके निचले भाग में लगे शिलालेख की काव्यमय पंक्तियां निम्नलिखित प्रकार से हैं:

"जब विश्व के सम्राट ने भव्य सिहासन पर अपना जासन ग्रहण किया,

सिहासन ने अपना परम सौभाग्य मानकर अपने चरण आकाश पर जमा दिए.

प्राचीन अनन्त आकाण ने अत्यधिक हवॉल्लास में अपने हाथ प्रार्थना में फैंना दिए और उच्च घोष किया: 'यह सत्ता सदैव बनी रहे' जब निहानी ने शहंशाह के राज्यारोहण की तारीख लिखनी चाही, तब उसके होंठ प्रशंसा और प्रार्थना से पूरित थे, गर्म लाल-लाल सुओं से शत्र की दोनों आखें फोड देने के बाद उसने कहा-

'भगवान करे हमारे सम्राट जहांगीर विश्व-सम्राट वन जाएँ इसका लेखक और संकलनकर्ता महमूद मासूम-अल-बुकरा है।"

मध्यकालीन भवनों पर लगे हुए मुस्लिम शिलालेखों के बारे में हम जो कुछ कह चुके हैं उसी के सन्दर्भ में पाठक स्वयं ही अनुभव कर सकते हैं कि उपर्युक्त शिलालेख कितना निरथंक, बेतुका है। यदि अकबर वाला शिला-लेख इसी के ऊपर लगा हुआ न मिलता तो भयंकर भूल करने वाले इतिहासकारों ने अपनी आबी पीढ़ियों को यह विश्वास दिलाकर पश्चाद्य किया होता कि उस रक्षक-गृह को बनवाने बाला व्यक्ति जहाँगीर बा क्योंकि उससे सम्बन्ध रखने वाली एक असार कविता उस संरचना पर विद्यमान है।

शिलालेखक महमूद मासूम-अल-बुकरा स्पष्टतः कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो दरबार के आश्रित होगा और जिसको हिन्दू किले का आधिपत्य करने वाले मुस्लिम बादशाह की चापलूसी करने वाले निरर्थक पद्यांशका निर्माण करने के लिए भरपूर इनाम दिया गया होगा। यहां इस बात का ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण बात है कि उन पंक्तियों में कहीं भी उल्लेख नहीं है

२: श्री सतीफ की पुस्तक, बही, पृष्ठ ७४।

कि कागिर ने किन अववा उसके आसपास कही कोई निर्माण किया था। किले के भीतर एक पत्थर का कुंड (हीज) बना हुआ है; उस पर भी

एक निर्देश, असंगत जिलालेख गड़ा हुआ है ; यह निम्नलिखित है—

ेराज्य और धर्म का अरण-स्थान, बादशाह अकवर का बेटा बादशाह बहाँगोर -ऐसा बादणाह जिसकी बुद्धिभानी से भाग्य को सफलता प्राप्त होती है। इसकी निर्माण-तिथि पूछी जाने पर बुद्धि ने उत्तर दिया कि जनवन ने बहाँगीर का यह कुंड देखकर लज्जावश अपना मुखड़ा छुपा

इसडम मक्का में कावा-मन्दिर के बाहर एक जल-कूप है। मुस्लिमों विवा " हारा वह बहुत अधिक पवित्र माना जाता है। फिर भी, जहाँगीर के दरबार का एक बायमस व्यक्ति उस जनकूप की (जहांगीर द्वारा निर्मित) पत्थर के कृड की जुलना में तीय अवसानता करता है। वह कुंड भी हिन्दू किले की निजी (हिन्दू) संपत्ति में से एक अंश या जो विजयोगरान्त मुस्लिमों के हाथ जा पहा था। बहा कारण है कि यह बताने की अपेक्षा कि इस पत्थर के कुंड-नियांग का आदेश किसने दिया, कब दिया, कितने धन के लिए और किस आयोजन ने दिया, जिलालेख में सन्दर्भरहित प्रशंसा के शब्द-मात्र भरे बहें हैं।

असंबत होने के अतिरिक्त यह जिलालेख अनेक दोषों से पूर्ण भी है नयानि प्रवसत इसमें एक छोटे-से कुंड की तुलना एक जल-कूप से की गई है: इनरोकन वह है कि इसमें भौतिक सुख के उपयोग में आने वाले पत्यर हें इह की पवित्र जल-कूप से तुलना में पवित्र जल-कूप की हेठी कर दी गई है और नोसरी बात यह है कि इस जिलालेख में उस जहाँगीर की प्रशंसा करने का कान स्वयन गोबर है जो इतिहास में व्यभिचारी, परले दर्जे की नगर्वः अत्यन्त झूटा और भवंकर कूरताओं का करने वाला कुख्यात है। इन इनार वह ध्यान में जा ही गया होगा कि कुड पर लगा हुआ शिलालेख वी किसी प्रवार यह दावा प्रस्तुत नहीं करता कि किसी मुस्लिम ने आगरे के लामां ने ने रहते हुए कोई निर्माण-कार्य किया था।

**जिलालेख** 

किले के भीतर 'खास महल' नाम से पुकारे जाने वाले णाही राजमहल की दीवारों पर इस्लामी काव्य की कुछ पंक्तियां उत्कीण हैं जो निम्न-लिखित है :

"विशाल नीव बाले इस सुखद राजमहल के निर्माण द्वारा अकबराबाद का शीय ६वें आसमान में ऊँचा पहुँच गया है। इसकी मुंडेरें आकाश-मस्तक तक पहुँचती हैं। वे पापाक्षर के दंतों की भाँति दृश्यमान है, सुख के इस भवन के द्वार के समक्ष श्रद्धाभाव से नत होने पर अपने ऊपर दुर्भाग्य दूर हो जाता है। इसकी प्रशंसा में केवल 'श्रेष्ठता' मन्द ही कहा जा सकता है। इसकी दीर्घाओं की अनन्य साथी समृद्धि है, किसी भी प्रकार उत्पीड़न-कार्य बन्द है, अत्याचार के हाथ न्याय की जंजीर से बंधे हुए हैं, मैं बादणाह की न्याय-जजीर पर गर्व करता हूँ वयोंकि यह इच्छुक व्यक्तियों को न्याय प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। इसको जनता की अवस्था का इतना परिपूर्ण ज्ञान है कि इसे पता चल जाता है कि वे लोग स्वप्न में भी क्या देखते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि यह बादशाह के राजमहल में हजारों चनकों के साथ बनी रहे। जिस प्रकार आकाश में सूर्य चमकता है, उसी प्रकार जब बादशाह का महल विषव में सुगोधित हुआ, तब भूमि का मस्तक गर्व से आकाश को छु उठा। जहान के बादशाह शाहबहां ने, जो शाहिब किरण की आत्मा का गौरव है, एक भवन इतने सौन्दर्व, वैभव और लावण्य के साथ बनाया कि उसी के समान दूसरे के दर्शन पृथ्वी के धरातल पर आकास ने कभी नहीं किए। इसकी अपरी मंजिल का प्रांगण चन्द्र के पूर्व-भाव की भारत प्रदीप्त होता है, इसी के नीचे आकाश एक छाया को भारत रह जाता है। जब मैंने इसकी तारीच के सम्बन्ध में यूनित के साथ परामणं किया. तब सभी दिशाओं से सीन्दर्य-दार मेरे लिए खुल गए। सदैव सस्य का पक्ष लेने वाले मस्तिष्क ने कहा - यह समृद्धिकी, भाग्यशाली वीव की इमारत

उपयुंक्त पंक्तियाँ मध्यकालीन मुस्लिम शिलालेखों की असारता की एक और झांकी दिखती है। वे ऊल-जन्न, असगत, असम्बद्ध चापन्सी के

के वर्ग वह दर्भ

४. सतीफ की पुस्तक, पुष्ठ =३ ।

दर्शन कराती है जो अर्थ-विक्षित दरबारी खापलूसों ने सम्मुख प्रस्तुत की है। जनीवीर के गासन के कुट पर लगे जिसालेखक ने 'तारीख' की घणने-

बर्गियोर के गासन के कुछ पर लगा गांधा अवस्त की जाय। इसी बाजों के किए बुद्धि से पूछा था कि कौन-सी तारीच अकित की जाय। इसी बकार, जाहजहां के जासन के शिजानेखक ने 'युक्ति' से प्रक्रम किया था कि बीत-मी गारीच निधी जाय, किन्दु उसका कोई प्रयोजन नहीं था।

इन्त किलानेकों को भाति, जास भहन का शिलानेक भी इस बारे में कोई उन्देश नहीं करता कि यह कब बना था, कितना धन खर्च हुआ गा और उनके निर्माण में कितने वर्ष लगे थे। यह अस्पाट रूप में इसके 'निर्माण' जो बात करता है, परन्तु यह बताता नहीं कि कब और कितने में यह कार्य हुआ। एन प्रचार के टाल-भटोल एवं सहज उल्लेख से स्पष्ट है कि शिला-नेकर ने अपने आपको बिसी पद्म-विशेष से लम्बद किए बिना ही अभि-व्यक्ति के इस अस्पाट प्रकार का सहारा ने लिया।

किन्तु इतिहासकारों ने यह विश्वास करके भूल और गलती की है कि नीय जान यहने पर नगे हुए जिनानेख में जाहजहां का नाम आता है, इसलिए वह भवन इसी के द्वारा बनाया गया था। यदि उसने वास्तव में जास महल बनवाया होता, तो उसने सीधी और स्पष्ट भाषा में उस बात का दावा किया होता। यद्यपि 'खान महल' पर एक लम्बी कविता वाला किसानेख निक्षारित है, तथापि उस भवन के किसी भी मुस्लिम अधियहण-कती द्वारा उसके बारे में स्वयं दावा न किया जाना इस बात का प्रमाण है, कि किन न भीतर का खास महल भी, किसे के जेष भाग के समान ही, मुस्लिस-पूर्व हिन्दू मूल का है।

अगर के लालिन के राजसी भागों के चवूतरों में से एक पर काले बंगमन्यर का मंत्र है जिस पर आगरे के हिन्दू राजा अपना सिहासन स्थापित करते थे। जिजयोपरान्त किला मुस्लिमों के हाथों चला जाने के बार मुस्लिम सम्बाह थीं उसी काले संगमरमर के मन पर रखें सिहासन पर बैठन के। किन्तु बोबो पोडों के मुखल बादमाह जहांगीर के मासन काल में किन्ही दो खाली हाथों ने चौकों के बारों पैरों पर एक निरधंक पद्मावली सांक्र कर दी। वैठा और उसने विश्व पर प्रणासन किया तो उसका नाम जहागीर अवान् विश्व का विजेता हो गया, जैसा उसका स्वभाव था और अपने न्याय की ज्योति से उसे नूष्ट्रीन, विश्वास का जाज्वल्यमान रूप, उपाधि प्राप्त हो। उसकी तलवार ने मिथुन नक्षरों की भाँति शत्रु का शीप दो भागों में विभाजित कर दिया। भगवान् करे, यह भाग्यशाली सिहासन अनेक भागों राजाओं का शरण-स्थल बने। यह तो देवदूतों की समानता करने वाले राजाओं की परीक्षा है, सूर्य के स्वणं और चन्द्र के रजत का पारस है। यह परमोच्च सिहासन अपनी उच्चता एवं दीप्ति के माध्यम से एक असूल्य और अनमोल, बहुसूल्य मोती के समान है। इसकी तारीख का विचार करने पर भैने सर्वशक्तिशाली ईश्वर की सहायता मांगी। अन्त मे यह आवाज आई—

"जब तक सूर्य का सिहासन आकाश है, तब तक बादशाह सलीम का सिहासन बना रहें। १०११ हिजरी सन्। अकबर शाह के पुत्र मुलतान सलीम का सिहासन ईश्वर की दया से, उसके प्रकाश से अपनी आभा सदैव प्राप्त करता रहे। सिहासनाक होने से पूर्व उनका गुभ नाम शाह सलीम बा और बाद में 'नूक हीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी हो नया। भगवान करे, अकबर शाह के पुत्र जहांगीरशाह के सिहासन की शान भगवान के आदेश से आकाश से भी अधिक बढ़े।"

कोई भी पाठक उपयुक्त शिलालेख का कुछ भी सिर-पैर नहीं निकाल सकता। इतनी सारी लिखा-पढ़ी के बाद भी शिलालेखक द्वारा विश्व को एक अंशमात्र भी सज्ञान नहीं बना पाना उस कूड़े-करकट का परिमाप है जो मध्यकालीन मुस्लिम दरबार के चापलूस लोग अधिग्रहीत हिन्दू भवनों और सिहासनों को विदूप करने के लिए एकत्र कर सकते थे।

किन्तु उससे भी अधिक भयावह वह निष्कषं था जो इतिहास पर थोन दिया गया था कि चूंकि काले संगमरमर के मंच पर जहाँगीर के समय का उत्कीणींश विद्यमान था, इसलिए वह मच बनवाने का आदेण भी जहांगीर द्वारा ही दिया गया था। हम पहले ही कह चुके हैं कि काले संगमरमर के

थ. सतीफ़ की पुस्तक, पृष्ठ ८७ ।

**जिलाले** ख

भव को विद्युप करने नाला असगत शिलालेख निर्णायक रूप से सिद्ध करता है कि अशोगीर मो सिहासन पर अधिकार करने वाला भाग ही था, हड़पने जाना व्यक्ति था— इसकी धनाने वाला नहीं।

वापर के जानकिले में मुस्लिमी की और से बाद की ऊपरी लिखवाई के दूनने उदाहरण ने बन्दर्भ में भी लतीफ कहते हैं— "(तथाकिषत मोती के दूनने उदाहरण ने बन्दर्भ में भी लतीफ कहते हैं— "तथाकिषत मोती कान्जद। मास्जद के भीतकी भाग के पश्चिमी छोर की ओर सहारा देने वाले खन्दी की अनली पनित के ऊपर अस्तर के साथ-साथ निम्नलिखित (जानालेख न्यामित हैं—

ं उन्हाल कहा और न्वर्गमुख का दूसरा मन्दिर इतना परम प्रकाशित है कि इसमें वुलना करने पर प्रात नाल की ऊषा की लालिमा संध्या की नानिया देसी प्रतीत होती है, इसकी महान तेजस्विता का प्रभाव ऐसा है वि इसको तुलना वे मूर्व चमक में चुँधियाई आँख जैसा मालूम पड़ता है। इत्तरी पहली नीव इतनी डीबी है जितनी ऊँबी सर्वोच्च आकाश की नींब है। उसके इनाम बाटने बाले सार्थ-स्तम्म इतने ऊँचे है जितने ऊँचे स्वर्ग के (द्वार) मण्डन । इनकी महान् नीन प्रदर्शित करती है कि यह एक मस्जिद है को बचा क आधार पर न्यापित है और इसके कगूरे तेजस्विता में सर्वोच्च मुदं ने प्रतिस्पर्धां करते हैं। पूष्प-कलण वाला इसका प्रत्येक भीनार उज्जवल नारों ने अपट ने शस्त्रद्ध प्रकाश-पूज के समान है, सूर्य से निकलती परोप-कारी किरमों के फब्बारे के समान है। इसका प्रत्येक आकर्षक कलग आकाश के नक्षकों को प्रकाशित करता है, इसकी प्रत्येक जाज्वल्यमान मेहराब नये बन्द ने मिलती-जमती हैं। और उसका सदैव ईंद के पर्व के समान स्वागत क्या जाता है। इसके दोनों ओर अकबराबाद की राजधानी का लाल क्षा का किला बना हुआ है। यह मस्जिद किले के रूप में है जिस प्रकार क्ष्य-यह बाकाम के लिए होते हूं। कोई भी व्यक्ति इसे देख सकता है कि का बद के बारों और विद्यमान प्रभान्युंज है जो इसा क्यों मेघों के पदार्पण का नक्ट बनाम है: अथवा वह प्रकाश-युंज सूर्य के चारों ओर का वृत्त है वा हितकारः वयो आने का निश्चित लक्षण है। वस्तुतः यह स्वर्ग का विभाज ऊँचा भवन है (ओ भानो) एक ही बहुमूल्य मोती का बता हुआ है. क्योंकि जब से यह संसार बना है, तब से विशुद्ध संगमरमर की ही बनी हुई कोई मस्जिद बनो नहीं थी —और जब से सुध्हि प्रारम्भ हुई है, तब ने इतने तेजस्वी और चमकदार मन्दिर के समान दूसरा मन्दिर, जो ऊपर ने नीचे तक जगमगाता हो, दृष्टिगत नहीं हुआ है। इबाहीम के सम्मान का मुलतान, इस्लाम का आनन उञ्चल करने वाला, साम्राज्य का संस्थापक, बादणाहीं का बादशाह, जनता का शरण-स्थल, जिसका दरबार आत-शौकत में सर्वोच्च आकाश की समता करता है, ईश्वर के प्रतिविम्य, राज्य-स्तम्भी की सामर्थ्य, न्याय और सदय-प्रवृत्ति के आधार का अवलम्बन, जिसके चरणों से पृथ्वी सीभाग्यणालिनी हो कृतार्थ हुई है, ऐसे मुलेमान की भव्यता के प्रभूतव के आदेश से निर्मित (यह मस्जिद) स्वर्गों से अधिक प्रतिष्ठा-सम्पन्न हजारों प्रकार से अनुभव करती है, उसके उपहारों के बाहत्य-बन स्वर्ग भी पृथ्वी की श्रेष्ठता, समृद्धि और धनधान्य सम्यन्तता स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाते है, उसके प्रति सेवा-प्रेम के माध्यम से कर्तव्य के प्रति सर्देव जाग्रत् रहते हैं, उसके मुख-सौन्दर्य द्वारा राज्य और धर्म सर्देव अत्यधिक आकुष्ट होते है, स्वगं के कृतु-पवन उसके उपासना-गृह की धुलि को तरसते हैं; स्वर्ग की गरिमा प्राप्त करके नरक की विध्वंसकारी अग्नि शत्रुओं का नाश करने वाली उसकी तलवार की फौलाद की वमक से तनिक आनुतोषक प्राप्त करती है, राज्य की नीव उसमे अभित प्राप्त करती है, न्याय का आधार उससे कालावधि ग्रहण करता है। उसकी विजयो तलवार काफिरों को सदा के लिए सुला देती है। स्वगं तो उसके अनेकों दासों में मे एक है। दिवस की प्रातः वेला तो उसके आनन के लिए दर्पण-पोठिका है। वह तो आकाशीय आस्था और नियमों की आलम्बन धुरी है, न्याय और प्रणासन बृत का केन्द्र है, विजय-जनक लाहबुद्दीन मोहम्मद, यहीं के गुभ संगम का दूसरा स्वामी, श्रवीर बादणाह णाहजहां। यह घटन णुप्र शासन के २७वी वर्ष समाप्ति पर तदनुसार १०६३ हिनशी दर्ष में सात वर्षी की अवधि में तीन लाख रुपयों की लागत पर बन पाया था। यह भगवान् की. अतुलतीय भगवान् को, इतना प्रसन्त करे कि इस सम्राट् की मुक्तियों के शुभागीर्बाद से, विण्वास के रक्षक से, सभी लोगों के पन में भांक्त और

६. जतील की पुस्तक, युद्ध ६ १-६४ ।

सत्काषी के प्रवृत होने की इच्छा बलवती हो। और सही कार्य में निदेशन बीर कार्यदर्शन का परिणाम इस सच्चरित बादजाह का, ईश्वर के ही रूप

बा विश्व के स्वामी का मोल हो, आमीत ।"

दपर्वत विलानेक में निश्चय ही उल्लेख है कि यह भवन सात वर्षों के लीम सम्बं शबदों को नागत ने बना था। किन्तु जिस प्रकार इस बात का उल्लेख किया गया है, उसमे पर्याप्त सलय उत्पन्त हो सकता है। कई पृष्ठों के बॉलन इस पूरे जिलानेख की वह संगत जानकारी निर्धंक और असंगत विवय-बन्तु के वेर ने खुवी हुई है। जिस मुलना का सबसे अधिक महत्त्व है उचका वर्णन एक टेड़ें-बेटे असगत अवतरण वाले जिलालेख के अन्तिम छोर म समाविष्ट किये जाने के कारण इतिहासकार को अवस्य ही सावधान होना चाहिए पा।

उपयुक्त जानकारी से पहले और उसके बाद अनर्गत, असंगत बातों की उपस्थित इस बात की खोतक है कि दावा अग्राह्य है। इस प्रकार के नास्य का कान्सी अदालत में कोई मृत्य नहीं है। यदि सूचना सच्ची एवं ठाक होती जो वह नम्बे जिलालेख की प्रारम्भिक पंक्तियों में ही समाविष्ट होनी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त इसमें यह बताया जाना चाहिए था कि क्या वह महिनद किसी खाली भूनखण्ड पर बनाई गई थी, क्या यह खाली भ-अन्त किने ने भीतर या, अबदा कीई जन्म भवन गिराया गया था, क्या किने के अन्दर कोई छन्य सन्जिद नहीं थी तथा इस मस्जिद के निर्माण के निश क्या आवश्यकता तथा अवसर (धयोजन) उपस्थित हो समा था। यदि विनो शिलानेच को बढ़ा होना ही है तो उसमें ऐसी संगत आवश्यक जानवारी होती वाहित न कि बैसी उल-जलूस जानकारी जैसी उपर्युक्त Trains # 25

विचारचीय जन्म बात यह भी है कि उस मस्जिद पर किया गया तीन वाद क्या का व्यय-विकास जिलके नम्बन्ध में जिलालेखक ने मुक्त-कंठ-व करलका अवस्थ को है. नाहबता के दरबारी कागल-पत्रों से भी उपलब्ध शंका वाहिए। जश तक तकारी जानकारी है, जाहजहीं के जासन-काल के शनकारी प्रत्यों में मन्त्रद के नियांश्र एवं इस पर सिये गए धन-स्यय के बारे व बोर्ड इन्तेख नहीं है।

मध्यकालीन मुस्लिम तिथिवृत्तो के एक अध्येता एवं एक प्रसिद्ध इतिहासकार सर एव० एम० इल्लियट ने बारम्बार स्पष्ट किया है कि उन तिबिब्तों में जाली दावे, अतिबयोक्तियां और अत्यक्तियां घरी पढ़ी है। उनको विवय होकर उन तिथिवृत्तों के अपने अष्ट-खण्डीय आलोचनात्मक-अध्ययन में पर्यवेक्षण करना पड़ा था कि भारत में मुस्लिम-काल का इतिहास "निर्लंज्ज एवं रोचक धोखा है।"

**जिलालेख** 

चुंकि उपयुक्त शिलालेख में कुछ व्यय का उल्लेख है ही, इसांलए मुस्लिम मध्यकालीन रचनाओं के अपने अनुभव से हम जो कुछ मान सकते है, वह सब कुछ यह है कि वहीं विद्यमान हिन्दू मूर्तियों अथवा शिलालेखों को संगमरमर की पट्टियों के नीचे यह घोषित करने के लिए दबा दिया होगा कि वह एक मस्जिद है। हमारे इस निष्कर्ष पर पहुँचने का कारण यह है कि मध्यकालीन मुस्लिम आक्रमणकारियों एवं शासकों का यह सामान्य नित्य का अभ्यास था कि जिन स्थानों पर से मुस्लिम लोगों को गुबरना होता था, उन्हीं स्थानों पर हिन्दू देव-प्रतिमाओं को दबा दिया करते थे ताकि वे पैरों तले रींद डाली जाएँ। मध्यकालीन मुस्तिम तिथिवृत्ती के अध्ययन से हमने जो दूसरा निष्कर्ष निकाला है वह यह है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकों की एक प्रवृत्ति प्रत्येक हिन्दू मन्दिर की मस्जिद के रूप में प्रयोग करने के लिए अधिगृहीत करने की थी। अतः हुमें ऐसा लगता है कि आज जिसको मोता मस्जिद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वह आगरे के लालकिले में निवास करने वाले हिन्दू राजवंग का हिन्दू मन्दिर रहा होगा जो हिन्दुओं द्वारा मुस्लिमों के सम्मुख पराजित होने पर मुस्लिमों के हाथों में जा पहुँचा। उस मन्दिर में भिल्ल-भिल्ल मुस्लिम शासको द्वारा उसके अपवित्रीकरण हेतु हचौड़े और छैनी की अप्रतिहित चोटे तब तक पड़ती रहीं जब तक कि सर्वाधिक असहिष्णु शाहजहां ने उसके अपर संगमरमर के टुकड़े नहीं लगवा दिए। अतः, हम स्थापत्यकास्त्र वाली बुद्धि रखने बाले व्यक्तियों को यह संकेत देना चाहते हैं कि कुछ संगमरमर कं पत्यरों को हटाने और उनके नीचे दबी हुई वस्तुओं को देखने से पूर्व-कालिक हिन्दू मन्दिर के कुछ साध्य प्राप्त हो सकते हैं।

हम भारतीय मध्यकालीन इतिहास के सभी विद्यापियों को भी एक

मंग्रें देना जाहते हैं कि वब कभी कोई मुस्लिम निधिवृत्त या जिलालेख तीत नाच भागे (१० ३,००,०००००) सर्च करने का दावा करता है तब वारतीयक खर्चा मात्र तीन काची तक का भी हो सकता या क्योंकि मुस्लिम दरबारा हे बाल्क्स मुस्तिम उग्रता एवं शाही शान-गौकत को मनचाहे दंग ने बहार या वर्षे को सांगणों की मनवाही मृष्टि करने के अभ्यस्त ये। स्वल-दरदार ने सम्बर्धित किसी भी आंकड़े को गणित-ज्योतिष अनुपात 🖹 रखना पहला था नाकि वे सम्माननीय एवं शान-गौकत के अनुरूप मालुम गरें। इस बृद्धि को पकड़ लिया गया है और दिवंगत सर एच० एम० हाँ लबर दारा इसकी पर्धाप्त आलोचना भी की गई है।

वैने अन्य फिलानेख असगत थे, वैसे ही एक अन्य मुस्लिम शिलालेख उन नवण मिला था, जब बिटिण कर्मचारी अपने णासन-काल में किले के भीतर खुदाई का काम कर रहे थे। उसका उल्लेख करते हुए श्री लतीफ़ बहुत है "प्रानी दीवारी की नीवें खोदने पर 'अन-अन कटोरा' नामक न्यान में १०० कदम की दूरी पर चार मजार मिली थीं। उनमें से दो तो विया वियो किलालेख के थी, किन्तु अन्य दो में फारसी शिलालेख संगमर-बर पर नहें हुए थे। इनमें ने एक प्रदेशित करता है कि एक मजार का बन्दन्य किनी उच्चनदस्य व्यक्ति से था जो अकबर के इलाही वर्ष के ४६वें वर्ष (१६०१ ई०) में मर गया था। जिलालेकों में से एक था- "हाम! दुर्था । है । देश प्रिय मुझे जीव-संतप्त छोड़कर विदा हो गया है । जब मैंने तवं (पश्ति) ने उसकी भृत्यु का बयं पूछा तो उसने उत्तर दिया; 'ओ' भोले बादमी, वह हिजरी जन् का १०१०वीं वर्ष था, जब बह इस मत्यं ससार से व्यमं को आप चल पड़ा। समसी का एक और वर्ष मुनो। वह इलाही के बच्चे वर्ष म कर गया। पूर्ण सच्चार्ट महित मैं उसकी पवित्र आत्मा के लिए बार्षना करता है। के भगवान । इसको अदन के स्वर्ग में स्थान देने की कृपा

्यशं वदार पर निम्त्रांनितित जिलालेख है— "हाय ! विश्व का जीवन किन के विद्या हो गया है । उसके विना, गरीर आत्मा-विहीन और

जीवन नष्ट है। उचित यह है कि मैं जीर-जीर में रीजें और 'हाय हाय' चिल्लाऊँ। क्योंकि यह चाँद के जैसा या और जवानी में ही मर क्या था। मेरा पुत्र, जो मुझे मेरे जीवन से भी अधिक प्रिय था, उसने मुझपर कोई तरस नहीं खाया और भगवान् में मिलने चला गया। मैने दब नर्क (मिन्स) से उसकी मृत्यु की तारीख पूछी, तब उसने उत्तर दिया—'गुलाब की आला. और उसकी पत्तियों, दोनों ही ने गुलाब के बाग को त्याग दिया है। है लेखक, अब उचित है कि तू अपने जीवन को समाप्त कर दे क्योंकि मबुर-वाणी और मधुसय चींच वाला तोता उड़ चुका है।"

शिलानेख

ये दोनों शिलालेख, किले के काल्पनिक मुस्लिम उद्गम पर किली प्रकार का प्रकाण डालना तो दूर रहा, मृतक का परिचय प्रस्तुत करने एवं जिन परिस्थितियों में के भरे, उनका उल्लेख भी नहीं करते, किसी प्रकार का दर्शन भी नहीं कराते।

यदि अकबर अथवा अन्य किसी बड़े मुस्तिन जासक ने किले को वनवाया होता, तो उसने इस किले को किसी कुली-कबारी की कबा, मजारी में परिवर्तित कर देने की अनुमति न दी होती। यदि कथित चार मजारो का सम्बन्ध लाही वंशजों से होता, तो जिलालेखीं ने निष्चय रूप में ही बैसा ही कह दिया होता। चुकि मृतकों की पहचान नहीं की जा सकी है, अत हम निष्कर्ष निकालते हैं कि उन कवा का सम्बन्ध उन मुस्लिमों ने ह जो किले में किसी उपद्रव के समय मारे गए थे, यदि वे अकबर के युग की है। किन्तु वे कबें उन मुस्लिमों की है जो पहले ही मर गए थे, तो वे कबे सम्भवत उन मुस्लिमां की है जिनको किलेपर आक्रकण करते समय मार हाला गया था। इस भावना से वे अज्ञात सैनिकों की भजारें है।

पाठक को यह समरण ही होगा कि हमने ऊपर जिन जिलालेकों का उल्लेख किया है, उनमें से केवल एक बहुत लम्बे शिलालेख में ही कृष्ट दावा समाविष्ट है कि जाहजहां ने तथाकथित मौती मस्जिद तात वर्षों की अवधि में तीन लाख रूपयों की लागत पर बनाई थी। यह दाना भी अविष्वनतीय है, जैसा हम पहले ही स्पष्ट कर चके हैं। किन्तु जहां तक अन्य शिलालेखी का सम्बन्ध है, किसी भी मुस्लिम ने यह दावा कभी भी नहीं किया है कि उसने किला या भवन या जल-कुड अथवा सिहासन का सब बनाया था।

a stillerereit

इसके विपरीत, उपवादी मुस्लिम शिलालेखों में ऐसे किसी भी दावे का निम्बत अधाव इस बात का प्रदल प्रमाण है कि दर्शक जिस लालकिले को बाज आगरा में देखता है, यह बही किला है जिसमें अजीक, कनिष्क, जनपाल, विशालदेव, अनगपाल और पृथ्वीराज ने निवास किया था।

किले में जिन स्थानों पर असंगत मुस्लिम शिलालेख मिले हैं, वे इस बात के द्योतक है कि कदाचित् उन स्थानों पर लगे हुए पूर्वकालिक संस्कृत जिलालेख तोड़कर फेंक दिए गए थे और जालीयन को दूसरा रूप देने के लिए इस्लामी अक्षरों को ऊपर बोप दिया गया था। संस्कृत शिलालेख किले के अन्य स्वानो पर भी विद्यमान रहे होंगे। इनमें से बहुत सारे शिलालेख किसे के भू-गर्भास कमरों में ठूंसे हुए अववा किसे की दीवारों और धरती में बरावल पाटने के लिए कूड़ा-करकट के रूप में प्रयोग किए गए मिल नकते हैं। किले के भीतर की धरती का उपर्युक्त स्थापत्यात्मक उत्खनन तवा इसके छिपं व जंधेरे तहखानों, कमरों का अन्वेषण आगरे के लालकिले के बुस्लिय-पूर्व काल का इतिहास पता लगाने में ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी होगा। यह भी सम्भव है कि ऐसे किसी अन्वेषण में कोई छिपा हुआ, गुप्त बनाना भी प्राप्त हो जाए।

#### अध्याय ४

## लालिकला हिन्दू बादलगढ़ है

'बादलगढ़' शब्दावली, जो आज तक आगरा-स्थित लालकिले के जाही भागों के नाम के रूप में साय-साथ चली आ रही है, मध्यकालीन पुग में पयप्ति लोकप्रिय और प्रचलित रही है। यह आगरा के किले के लिए ही विशेष बात नहीं है अपितु अनेक हिन्दू किलों के शाही भागों अथवा उसके समीपस्थ भागों के नाम-द्योतन के लिए भी इसी जब्द का प्रयोग होता रहा है। अतः यह अनुमान लगाना गलत है जैसा कुछ इतिहासकारों ने किया है कि बादल-गढ़ का निर्माण बादलसिंह नाम से प्कारे जाने वाले किसी सरदार ने ही किया होगा।

इतिहासकारों को यह खोज निकालने का यत्न करना चाहिए कि मध्य-कालीन युग में हिन्दू किले के भीतर के भाग अथवा उसके समीपन्थ भागी के नाम किस प्रकार और कब 'वादलगढ़' पड़ गए। किन्तु बादलगढ़ शब्दावली का सम्प्रतार्थं इतना सामान्य था, यह इसी बात से प्रत्यक्ष है कि यह अनेक हिन्दू किलों के वर्णनों में बारम्बार आया है।

उदाहरणार्थ (बादशाह अकबर का समकालीन) बदार्युनी इतिहासकार बादलगढ़ के सम्बन्ध में उल्लेख करता है कि वह खालियर में किले की तिलहटी में एक अत्युच्च रचना है। राजस्थान के इतिहास में हमें किलों के भीतर बने हुए अनेक स्थान ऐसे मिलते हैं जिनको बादलगढ़ कहते हैं। उसी परम्परा में आगरे का लालकिला भी या उसके (भीतर के शाही राजमहत्त) वादलगढ़ के नाम से प्कार जाने लगे।

हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बादलगढ़ शब्दावली प्राकृत-मुल की है।

१. बदायूंनी रचित मतखाब्त तबारीख (कारसी) ।

इसी प्रकार आगरे के आलियोंने का नाम अलीक के युग में और किनिष्क के इसी प्रकार आगरे के आलियोंने का नाम अलीक के युग में और किनिष्क के युग में प्रवास के आलियोंने के प्रवास के प्रवास के प्रवास के प्रवास के यो ।

कार एत० वी केतकर द्वारा प्रकाणित 'महाराष्ट्रीय ज्ञानकोष' के बनुसार बावरा नगर का प्राचीन नाम प्रमुप्तय था। अतः प्राचीन इतिहास के विद्यार्थियों को अमोक और किताक जैसे राजाओं के शासनों से सम्बन्धित वर्षनों ने ने बावरा उपनाम प्रमुप्तय के नालिकने के प्राचीन संस्कृत नाम को वीच निकानने का मत्न करना चाहिए। नम्भव है कि इसका कोई विभेष नाम रहा हो अपना जान की भाति प्रचलित 'लालिकले' का अर्थ-द्योतक 'नाम-दुने अपना नोहित-दुर्ग रहा हो। कुछ भी हो, मुस्लिम आक्रमण-कारियों के हाथों पड़ने से तुरन्त पूर्व यह किला 'बादलगढ़' के नाम से भी पुकारा जाता था।

म किने के रानिहास की विभिन्न शिष्ट्यों में नाहे जो भी नाम रहा हो, वह निक्तित है कि आब दर्गक जिस किने को आगरे में देखता है, वह नहीं है जो जहांन और किनक असे प्राचीन हिन्दू-सखाटों के स्वाभित्व में या। वह आस्या रनत है कि जुन हिन्दू किना किसी प्राकृतिक दुर्घटनावण नष्ट हो यम या अथवा मिकन्दर नोधी, सनीमधाह सूर और अकवर द्वारा दहा दिया गया या तथा उन्हों के द्वारा उसी स्थान पर अन्य किना बनवाया गया का। इन प्रवार की धारणा को मृष्टि मृहिनम ग्रासन कान में जान-बूझकर जिला या उन अभिनेतिन बहानियों से हुई जो मृहिनम उग्रवाद और साम्यान्यकों मृहिनम बाहम्बर की पृति हेतु गढ़ी गई है।

वर्गकार भारत बरकार का पुरातस्त्र विभाग भी इसी बात को उस स्वत्र स्टोकार करता हुआ प्रतीत होता है जब वह पर्यवेक्षण करता है। परमारा डोधन करनी है कि बादलगढ़ का पुराना किला, जो सम्भवतः प्राचीन नीवर का चीहानी का प्रवल केन्द्र था अकवर द्वारा क्प-परिवर्तन विद्या क्या या और उने अख्यापकतानुसार बटा-बढ़ा दिया गया था। किन्तु ्स बात की पूष्टि जहांगीर द्वारा नहीं की गई जिसका कहना है कि उसके जिस अकबर ने समुना नहीं के तट पर बने हुए एक पुराने किले की भिमसान किया था और उसी स्थान पर लाल पत्थर का एक भव्य किला बनवाया था —।"

उपयुक्त अवतरण का लेखक एक संजा-निवृत्त पुरातत्व-विभागीय कर्ष-चारो है और उसकी पुस्तक वर्तमान भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है। जहां तक उपर्यक्त अवतरण के प्रथम भाग के सार का अर्थात् बादल-गद उपनाम लालकिला एक प्राचीन हिन्दू किला है-का सम्बन्ध है, बह लेखक पूर्णतः ठीक वर्णन करता है। किन्तु हम उसके अनिश्चित भाग में अवस्य कुछ संगोधन करना चाहते हैं। यदि, जैसा कीन बलपूर्वक कहता है, आगरा स्थित लालिकता अशोक और कनिएक जैसे बासकों के प्रयोग में अवा था, तो स्पष्ट है कि किला उत्तरकालीत तोमर और चौहान राजाओं को बाद में उत्तराधिकार ही में मिला या न कि उनके द्वारा बनवाया गया था। दूसरी बात यह है कि यह धारणा भी आन्त है कि अकबर हारा इस विने का रूप-परिवर्तन किया गया था और उसे आवश्यकतानुसार घटा-बढ़ा दिया गया था। हभारा कहना है कि अकबर ने उस किले में लेशमात्र भी पांपधतंन नहीं किया। यह तथ्य किले की आदि से अन्त तक और ऊपर ने नीच तक शत-प्रतिशत हिन्दू बनावट से स्पष्ट है। अकबर ने उस किले की हिन्दुओं से जिस स्थिति में लिया था वह वैसी ही स्थिति में रहा तथा किला आज भी उसी पूर्व-स्थिति में ज्यों-का-त्यों है।

जहां तक लेखक के कथन के उस भाग का सम्बन्ध है कि अकबर के बेटे और उत्तराधिकारी बादकाह जहांगीर ने साग्रह कहा है कि अकबर ने किला ध्वस्त करा दिया तथा उसकी जगह दूसरा बनवा दिया, हम पहले ही कह चुके है कि तथाकथित जहांगीर का स्मृति-ग्रंथ (जो जहांगीरनामा जैसे अनेकों नामों से पुकारा जाता है) इतिहास के प्रयोजन के लिए सर्वाधिक खतरनाक प्रलेख है। इसका तनिक भी बिश्वास नहीं करना चाहिए। हम इसके बिभिन्न रूपान्तरों की जांच-पड़ताल कर चुके हैं तथा इस निष्कषं पर पहुँच चुके है कि यह झूठों का ताना-बाना है और इसीलिए यह एक अत्यन्त अविश्वसनीय धोखापूर्ण और भ्रमोत्पादक प्रलेख है। इसका यह वर्णन करना

<sup>े</sup> पूर्वतन्त्र क शक्त किया वदालक ग्राष्ट्रीक क भी पोहरमद स्थापक हुसैन विरचित स्था मताप्रकाशक, कारत सरवाद सुद्रणालय, नई दिल्ली द्वारा सन् १९५६ में स्थारत प्रत्या कार्य पुरस्क का पूछ ५, पदरीय १ ।

хат,сом.

कि अववर ने पुराने हिन्दू किने को ध्वस्त किया और उसके स्थान पर हुयरा जिला अपनी और से बनवाया, स्वयं उस मनगढ़न्त वात का प्रमाण है जिसका संबह बहुईसोरनामा है। बहुँगीर की क्या अधिकार था, क्या भतनव था बह अध्वादोपित करने का कि उसके पिता अकबर ने आगरे मे नामांकने का निर्माण किया जब न्वसं अकबर ने ही ऐसा कोई उल्लेख नही किया है और न जकबर के दरबार के कागज-पत्री में ऐसा कोई साक्ष्य मिलता है कि उसने कभी कोई पुराना किला गिराया था तथा उसके स्थान वर तया किला बनवाया था।

हुन इस सम्बन्ध में त्याय की जंजीर के संकेत की भी चर्ची करना चाहरे है जिसका उल्लेख लालकिले के एक शिलालेख में किला गया है। हम उस जिलाने का उन्नेक पिछले अध्याय में कर चुके हैं। ब्रिटिण इतिहास-कार स्वर्गीय कर एवं ॰ एमं ॰ इलियट ने उस दावें की पूर्णतः निराधार कह-वर तिरस्तृत किया है। यह अभियेरित मुस्लिम धोखा है कि जहाँगीर ने वक सोने की जंकीर बेंधवाई थी जिससे न्यात का इच्छुक दयकित बाद गाह को ओर ने तुरन्त न्याय प्राप्त कर सने । किसी प्रकार का न्याय करना ती टूर रहा, बहांगीर का जायन तो करतम अत्याचारों के उदाहरणों से बूरी वरह भरा पहाहै। उदाहरण के लिए उसने अपने ही लिपिक की जीविता-बस्या व जान विवया नी थी। परिस्थितिसाक्ष्य इस निष्कर्ष की ओर रांतत करता है कि उसने अपनी ही पतनी मानबाई की हत्या की थी जो हिन्दु बदपुर राज-परिवार की एक राज-कन्या थी। उसने नूरजहाँ के पति का कछ करने के बाद नूरजहाँ का अपहरण कर लिया था। उसने शाहजादा परवेच के लिए स्थान का प्रवन्ध करने की दृष्टि से महावत खाँ के परिवार को उसके बदन में बाहर निकाल फेंका था। उसने अबुल फजल को जान से मार डाचर का बादेश दिया था। जहांगीरी क्रताओं के ऐसे कितने ही इदारण पूरल प्रस्तृत किए जा सकते हैं। यदि ऐसा जहांगीर सभी परस्पर-विरोधी शक्ष्य की उपस्थिति में भी कहता है कि उसके पिता ने आगरा में एक किना बनवाया तो इस कवन को सफेद झुठ कहना ही सर्वोत्तम है। अतः उपांकः पुरानन्तीव प्रकाशन में उन्तेगा की गई यह परम्परा ठीक है वि अनवर विक्ति किने में रहता या जो वहीं है जिसे हम आज भी

आगरा के लालकिले के रूप में देखते हैं।

लालिकला हिन्दू बादलगढ़ है

हम इससे पूर्व इतिहासकार कीन को उद्भुत कर यह पहल हो प्रत्यक्ष कर चुके हैं कि सन् १५६६ में बादलगढ़ की छत पर ही आधम वा जारा आजम खांका करल किया गया था, यद्यपि धारणा यह रही थी कि अकतर ने एक वर्ष पूर्व ही उस किले की नष्ट करा दिया था। इससे उन लोगों की बात पूर्णतः निराधार सिद्ध हो जाती है जो कहते है कि आगरे में हमें लाल-किले के रूप में दिखाई देने वाला किला अकबर द्वारा बनवाया गया था। जहाँ यह कहा जाता है कि सन् १५६५-१५६६ ई० में अकथर ने पुराना किला ध्वस्त करवा दिया और उसके स्थान पर स्व-निर्मित किला स्थापित किया, वहीं पर उपर्युक्त हत्याकांड अकबर की समगाथा की पूर्णतः असिड कर देता है।

हम अब पाठक के समक्ष विभिन्न पुस्तकों के उद्धरण यह प्रदर्शित करने के लिए रखेंगे कि यद्यपि अफवाहे हैं कि प्राचीन हिन्दू किले को न केवल अकबर ने ही बल्कि पूर्वकालिक अन्य मुस्लिम गासको ने भी विनष्ट किया व अनेकों बार उसे बनवाया, तथापि एक के बाद एक लेखक और इतिहास-कार के बाद अन्य इतिहासकार ने प्राचीन हिन्दू किने और वर्तमान लालकिन में सातत्य-सूत्र विद्यमान पाया है।

आइए, हम ऊपर लिखे हुए सरकार के अपने प्रकाशन से ही प्रारम्भ करें। इसमें कहा गया है— "आगरा फोर्ट स्टेशन की दक्षिण-दिशा में. यमुना नदी के दाएँ तट पर, ताज से ऊपर की ओर लगभग एक मील पर, आगरे का किला बना हुआ है। यही स्थान बादलगढ़ के पुराने राजमहल का स्थान था। मुगलों से पूर्व आगरे में एक किला विद्यमान होने का तथ्य लोधी बादशाहों से बहुत पहले गजनी के मोहम्मद के प्रपौत मसूद III (१०६६-१११४) की प्रशंसा में सलमान विरचित स्तुति से प्रत्यक्ष हो बाता है किन्तु निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि यह वही किला था जो बाद में बादलगढ़ नाम से पुकारा जाने लगा था।"

अपर दिए गए अवतरण का लेखक यह कहने में गलत है कि "आगरे

के, की मोहम्मद धक्ष फ हुसँन की पुस्तक, बही, पृष्ठ प्।

का रिजा करा हुआ है। वहीं स्थान बादलगढ़ के पुराने राजमहल का न्यान था बढोल गहने उद्गत उसका पददीप अब उत्पर कही गई बात को न्यम हो कार देता है। उसकी यह दिपाणी वि "निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा गणना है कि यह बही जिला था जो बाद में बादलगढ़ नाम से पुकारा जाने लगा ॥ व्याद दर्जाता कि कित प्रकार सामक मध्यकालीन मुस्लिम राजा ने इसके पूर्व के इतिहालकारों के दिमागों की धामित कर दिया है। हर वय उनको अभिन्यतना को दूर कर देते हैं और उसे बता देते हैं कि मृश्यिक जायर सलगात इत्स गणित वही किला है जिसको बाद में बादलगढ़ कं नान में पुकारा गया है और जो अब लालकिते के रूप में विख्यात है। वह नाम बादलगढ़ अब भी प्रचलित हैं, अतः बादलगढ़ वही अयं लक्षित करता है जिसे हम आज लालकिन के नाम ने पुकारते हैं। अतः यह स्वतः न्वर है कि सिकन्दर लोधों या सर्वीमशाह सुर या अकदर में से किसी ने भी को दिला नहीं बनदाया । वे उसी प्राचीन हिन्दू किले में निवास करते रहे हैं जो नव्यकालीन युग में बादलगढ़ के नाम से पुकारा जाता था और जो आज भी जालकिलें के तान के साब-लाध उसी नाम से भी पुकारा जाता है।

थी हुनैन कहते हैं "बादनगढ़ के राजमहत्त को सिकन्दर शाह के यासनकात में सन् १५०५ के भूकम्प में अत्यधिक क्षति हुई थी। वर्तमान किना बादकाह जकवर द्वारा नगभग आठ वर्षों में (सन् १५६५ से १५७३ है। बनवाबा गया था।"

स्पटत औ इन्न परम्परागत मुस्लिम किवदन्ती को ही डोहरा रहे हैं। बहा वन भूकम्य का गम्बन्ध है, इसमें कोई भी उल्लेख सीग्य हानि नहीं हुई व्यक्ति बहुत कारे मुस्तिन ज्ञासक तांग अनवरत इत में उसके बाद भी निशासक्य अध्या कि में निवास करते रहे थे, जैसा कि हम इस पुस्तक में अपने अव्दर्भ में पहेंच्यार विचार-विमर्श करेंगे। यहां यह भी समरण रचना स्थारण कि बाद, हिमधाव अथवा भूकमा जैसी प्राकृतिक विनाण-केना ने अन्यक्षदकों गालियां प्रायः उनका प्रभाव तथा उसके द्वारा हुई। तानि का अवश्रीयक बद्धा-बद्धाकर कहने लगती है। इसमें बताने वाले लोगों को मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है, यदि वह नगण्य बाक्रतिक विनान कार्य को भी अतिकयोक्तिपूर्ण ढंग से बातचीत करके श्रीता की उत्स्कता तथा दगा-भावना को उत्तेजित कर सके। यह भी अनुभव करने की बात है कि एक किले की परिधि-रेखा सभी दिणाओं में विणाल-क्षेत्र पर कैली रहती है। भूकम्प अधिक-स-अधिक एक दीवार का एक भाग अथवा किसी एक हाँ दिशा का कंगूरा ध्यस्त कर देगा। यह किसी कैंची के समान दीवारों को समस्त परिधि के साव-साथ ती विधाजित करेगा नहीं। एक या अधिक स्थानों पर ट्रेट अथवा गिरे भागों को आजानी से ही मरम्मत किया जा सकता है। इसके लिए सम्पूर्व किले को खाली करने अथवा त्यान देने तथा पुनिर्माण करने को आवश्यकता नहीं होती। ऐतिहासिक साक्षा भी सिद्ध करता है कि इस किले का कभी परित्याम नहीं किया गया था। तथ्य तो यह है कि अनेक पीढ़ियां और वंशों के मुस्लिय आसक्रगण इस कथित भूकम्य से पूर्व और उसके पत्रवान भी किले में निवास करते रहे थे जो इस बात का प्रमाण है कि भक्रमप ने किंट के शादी भेड़मानों के लिए किसी भी प्रकार का

लालीहला हिन्दू बादलगढ़ ह

भेद प्रस्तुत नहीं किया।

श्री हुसैन का विश्वास है कि — "भवनों का वस मोटे रूप में निम्न-लिखित प्रकार से था-अकबर ने इसकी दीवारों और फाटकों को तथा अकवरी महल बनवाया था, जहाँगीर ने जहाँगीरी महल व सम्भवतः सलीमगढ़ का निर्माण करवाया था तथा औरगजेब ने शेरे-हाजी बा चहार-दीवारी, पांच द्वार और बाहर की खाई की संरचना कराई थी।"

हमें आएजर्य यह है कि लेखक जो एक प्रातत्वीय कर्मचारी था, न जाने किस आधार पर उन निष्कर्षों पर पहुँचा है। पहुँली बात यह है कि उसने स्वयं ही एक पद-टीप में उस परम्परा का उल्लेख किया है जिसमें कहा जाता है कि किला पूर्व-कालिक हिन्दू उद्यम का है। दूसरी बात यह है कि वह किस आधार पर दीवारो व फाटको तथा अकबरो महल का निर्माण-अव अकबर को और फिर पाँच द्वारों का निर्माण-श्रेय औरंगजेब को देता है ? ऐसी अनुमानगत धारणाओं में और भी बहुत सारी तकंहीनताएँ है। अकतर

र वहाँ, पुरुष १.५ ।

थ, श्री दुसँन की पुस्तक, बही, पुष्ठ २ ।

द्वारा अकवरी महल विभाग किए जाने की बात कहना इसी प्रकार है जैस बहु बहुना कि सहस्त्या गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने वियव-भर में बनी अपने नास बातों सहकों का निर्माण स्वयं ही किया था। एक अन्य ध्यान देने बोच्य बात सह है कि भी हमेंन ने किसी भी भवन-निर्माण का श्रेय भारतमा को नहीं दिया है वर्षाप जन्म उपवादी मुस्लिम कवाओं ने अत्यन्त एकारतायत सम-स-काम ५०० भवनों का निर्माण-श्रेय उसी को दिया है। नाधारणत बुल बोबना की एक परिपूर्ण इकाई के रूप में ही एक किले की कच्चका को बाली है और फिर उनका निर्माण किया जाता है । यह कुछ-कुछ कम्पन करने तका अव्यवस्थित हम ने नहीं बनाया जाता। आगरा-स्थित जालकिन के नम्बन्ध ने कुछ शिल्पकला का बलाजेन करने के बारे में विभिन्त वृोंच्यत बादमाही के सामी के मध्य एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा लगी प्रतीत होतो है नवीरि मुस्तिन दरकारों ने नापलुसी और खुशासदियों ने बेधडक जीर मननाम इस में अपने-अपने जाही सरकातों के पक्ष में जाली दावे प्रस्तृत करके इतिहासकारी की बाझिल कर दिया है। इस प्रकार सिकन्दर लोधी, रूलीन पार सुर बहागीर, पारवहाँ, औरगजेब तथा उत्तरकालीन मुस्लिम ज्यवादिको ने दरबारों के मुस्तिम उसवादियों ने अपने-अपने शाही-सरकारी को किसे की दीवारी और दरवाजी का या भवनी और अन्दर वने स्तम्भी का निर्माण-अव दिया है। इस प्रकार इतिहास के कपटपूर्ण दुव्यंवहार का वरिवास विकास विकास. विकास, अनुसन्धानकर्ताओं, पुरातत्व विभाग वे बरेवारियों और अनमित दर्शकों के यन में ऐतिहासिक स्थलों के बारे में सर्वेव पूर्व क्रम का बन्ध ही हुआ है।

हम अब पाठक से एक अन्य पुस्तक की बर्चा करेंगे। उसका लेखक जिल्ला है - इस गाबन्ध में कोई सन्देह नहीं हो सकता कि आगरा हिन्दू-मुलक है। इसके नाम की 'अब' बातु हो संस्कृत की है जिसका अर्थ पहले या प्रथम है। यह प्रबंद युनानी नेखक क्विन्टम कटियस द्वारा उल्लेख किए 'अर्देसन' तब्द न मिलता-ब्लता है। आगरा की अति प्राचीनता का प्रमाण

उस जिले में समाबिष्ट कुछ विशेष प्राचीन नगरों से भी लक्षित हो जाता 鲁门

सालकिला हिन्दू बादलगढ है

तेसक पर्याप्त सदाणय वृत्ति बाला व्यक्ति है कि उसने ईमानदारों से महन लिया है कि 'अग्न' एक संस्कृत अब्द है। इससे हमें एक अत्युत्तम अवसर पाठक को यह बात बताने का मिल जाता है कि किस प्रकार मध्यकालीन मुस्तिम दरवारी खुणामदियों और चापलूसों ने अपने पापिष्ठ और उर्वर नस्तिष्कों ने अपने शाही मुस्लिम संरक्षकों को प्रसन्त करने के लिए अथवा अपनी इस्लाभी अहमन्यता की तुष्टि के लिए बिल्कुल मफेद भूठ गढ़ लिया था। ऐया ही मध्यकालीन चापलुस नियामत-उल्ला नामक व्यक्ति था जो तारीबा-खान जहान लोघी नामक छख-ऐतिहासिक पुस्तक का लेखक है। उस पुस्तक मे वह निर्लंज्ज मुख से वर्णन करता हैं कि सिकन्दर नोधी ही वह व्यक्ति था जिसने न केवल आगरा नगर की स्थापना की अपित इसका नाम भी उसी न रखा क्योंकि जब सिकंदर लोधी ने अन्य दरवारी चापलूस गिहतर मुल्ला खान से पूछा था कि किस टीले पर आगरा नगर की स्थापना की जाय तो उसने कहा था कि अग्र (आगे वाले) पर। सिकन्दर सोधी ने तब विचार प्रकट किया था कि 'अग्न' नाम उस नगर के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। इतिहास में छदानामी मध्यकालीन मुस्लिम चाटुकारों द्वारा ऐसी ऊल-जलूल कहानियों की सुष्टि की गई है। अपने उम्र इस्लामी जोश में वह यह भी भूल गया कि उससे पूर्व गताब्दियों से चले आ रहे असंख्य अन्य ऐतिहासिक वर्णनों में भी आगरा का नाम उल्लेख किया हुआ मिलता है। असत्यसिद्धकारी साध्यों की ऐसी बिपुल संख्या की विद्यमानता होते हुए भी नियामत उल्ला जैसा छ ध-तिथिवृत्तकार गाल बजाता हुआ कहता है कि 'अग्र' शब्द और स्वयं आगरा नगर उसके स्वामी सिकन्दर लोधी द्वारा प्रचलित किए गए थे।

किसी एक चाटुकार द्वारा प्रयुक्त संयोगवजात् विशेषण को नगर के नाम में बादशाह द्वारा चून लेने की बेहूदगी के अतिरिक्त आश्चर्य की बात यह भी है कि और तो और सिकन्दर लोधी व उसके अशिक्षित अथवा अर्ध-शिक्षित प्यादे क्या कभी संस्कृत भाषा को बोल या जान भी सकते थे ? वे

श्री एवं एक नवीस हुत धार्यस—ऐतिहासिक भीर वर्णनात्मक पुस्तक काः

७. इलियट भीर डासन, खंब-४, पृष्ठ ६८ व उससे मार्ग ।

बरकत बाब की बात विस प्रकार सोच सकते थे ! और यदि उन्होंने 'अग्र' नाम मा आधिकार किया ही या तो सिकन्दर नोधी और उसके चाट्कार हे बहाब्दियो पूर्व 'अब नाम मे बाष्त मन्दर्भ का न्यप्टीकरण क्या है ?

अन्य लेखक वह कहना श्रेयस्कर समझता है -- "इतिहासकारों के अनुसार वह जिला उस बादलगढ़ के स्थान पर है जो राजा बादलसिंह झारा सिमित एक मृत्य किला था और दिसे वर्तमान किले के निर्माण के लिए न्ध्र कर दिया गया था। तथ्य बात तो यह है कि किला आज जिस रूप में बड़ा है वह अभिक बादशाहों के संयुक्त प्रयत्नों का परिणाम है। अकबर इस्स हमरेखानित और निमित होने के बाद इसमें कृद्धि जहांगीर और माहेजहाँ द्वारा की गई थी।"

बहु स्पष्ट है कि उपर्यवत पर्यवेक्षण का अनेक कारणों से कोई ऐति-हारिक मुस्य नहीं है। पहली बात तो यह है कि लेखक जन-किवदन्ती पर अन्ध-विक्वास करता है क्योंक वह उनको 'इतिहासकार' समझता है यद्यपि इतना भी करट नहीं करता कि उनकी रचनाओं का मूल्यांकन तो कर लेता। इसरों बात यह है कि वह बताता नहीं कि बादलसिंह कोन या और उसने कद, कहां और कितने समय तक राज-शासन किया। तीसरी बात वह सरलतापवंड विख्वास करता प्रतीत होता है कि एक किले की पूर्णत ध्वस्त करना और उसी के स्थान पर दूसरे किसे का निर्माण करना अकबर के बाएँ हाब बा बेन था। अवसर को बेडल इतना ही कहना था, "वादलगढ का प्राना किया नष्ट हो जाए और उसके स्थान पर दूसरा किला बन जाए" और बाह. देखिए । बादनगढ़ के स्थान पर नया और ताजा अक्ष्यर का विना बनकर तैयार खडा था। बीधी बात यह है कि यह मुझाब बिल्कुल बहुदा है कि अकबर जो मिनिक्षित बादगाह था, आगरे के लालकिन जैसे अन्यत्न विस्तृत किने का क्यारेखाकन तैयहर अर सकता था, जिसमें अत्यन्त सम्बद्ध व डाजने बाले बनेब भवन-संबुक्त है । वद तक भवन-क्यरेखांकन का गहन बीचक्षण जाप्त न किया हो, तब तक शिल्पकलात्यक-रेखा सीचने में ना नाई अपुन्य निक्षा प्राप्त व्यक्ति भी सफल न हो पाएन।। पांचवी बात

यह है कि हम पहले ही देख चुके है कि एक अन्य लेखक ने बाहजहां को किसी भी भवन-निर्माण का यण नहीं दिया है। छठी बात यह है कि वह कल्पना करना भी गलत है कि अकबर ने तो किले का केवल रूपरेखाकन हो किया था, उसके बेटे और पोते ने इसमें भवनों की पृति कर दी। सातवी बात यह है कि ये तीनों मुस्लिम बादजाह तो आवोबन अपने विराधिया की दवाने में और युद्धों में संलग्न रहे। भवनों के निर्माण के हेतु उनके पास न तो धन या, न हो समय तथा धैर्य। आठवी बात यह है कि अपनी साज-सजावट, भव्यता और विशालता में पूर्ण वादलगढ़ तो वहां पहले ही विद्य-मान था। तथ्य तथ में बात यह है कि मुस्लिमों ने तो भारत के धन-धान्य की लुटने एवं इसके असंख्य सुन्दर भवनों पर आधियत्य करने के विचार से ही बार-बार आक्ष्मण किए थे। यदि भारत में भवन और धन-धान्य विपूल मात्रा में न होता तो मुस्लिम संहारक-लोग भारत में जाए हो न होते।

लालकिला हिन्दू बादलगढ़ है

आइए, हम अब एक अन्य लेखक की बातों पर विचार करें। यह पर्य-वेक्षण करता है -- "जहांगीर इतन उल्लेख किया तथा पुराना किला, जिसके स्थान पर अकबर ने अपना किला बतवाया, सतीय शाह मूर द्वारा निर्माण कराया गया था, जिसते इसे 'बादलगढ़' नाम दिया । पुराना किला सिकन्दर और इब्राहीम के मध्य लड़े हुए युद्ध में बिनच्ट हो गया था तथा उस घटना की तारीख 'अ।तिशे-बादलगढ़' (बादलगढ़ की आग) गड़दों में पाई गई थी जो अहताद-राज्यलासन के अनुसार १६२ हिजरी अर्थात् १५३६ ईसबो सन् है।"

उपर्युक्त कथन में अनेक दोष हैं। पहली बात यह है कि इसमें अकबर द्वारा किले को बनवाने के बारे में जहागीर के कथन को सत्य मान लिया गया है जो सत्य बात नहीं है। एक अन्य कल्पना कि अकबर ने एक किला बनवाया यद्यपि सलीम जाह सुर का निमित एक किला वही पर विद्यमान था, भी अनुचित, अग्राह्म है। अकथर एक किले को नयी गिराता पदि यह कुछ शि वर्ष पूर्व विल्कुल नया-तया बना था ? यह धारणा कि मलीम लाह सूर ने एक किला बनवाया, भी निराधार है। यह एक अन्य विवरीत अस

हात की अगरी बाधरा की एक बाखा, पृथ्ठ-२०: लेखक भी ए० सी० जैन, सासकत्व एक संस, २१६३, धर्मपूरा, दरीबा कसी, दिस्सी ।

श्री एन० एन० सतीय कृत 'प्रागरा : ऐतिहासिक पौर वर्णनासक' गुन्नक का मुक्त अर ।

बहो नेखक आगे 'पर्यवेक्षण करता है' -- 'सन् १५७१ में बना, अकवर द्वारा बनवादः वया आवृत्तिक किला भारत की सर्वोत्तम स्थापत्य रचनाओं में सं एक है। यह भारा का भारा अपने संस्थापक अकबर से सम्बन्धित नहीं है, क्योंक इतका अधिकांण भाग उसके परवितयों द्वारा बनवाया गया था, किन् इसको क्यरंखा तैयार करने का श्रेय उसी बादशाह को दिया जाता

ऊपर दिए हुए कथन में भी अनेकों विसंगतियां और परस्थर-विरोधी बाते हैं। यह धारणा कि दर्शक को आज दिखाई देने वाला आगरे का लालकिला अकबर हारा बनवाया गया था, स्वयं ही गलत है। इस वस्तव्यं को प्रमाणित करने के लिए तो अकबर के दरबारी-कागजों में एक कतरन भी उपलब्ध नहीं है। नहीं ऐसा कोई परिस्थिति-साक्ष्य प्रत्यक्ष है। वे वक्तव्य कि अकबर ने किला बनाया और 'इसका अधिकांण भाग उसके परवर्तियों द्वारा बनवाया गया था' स्वयं ही परस्पर-विरोधी है। क्या अकदर ने केवल परिधीय-प्राचीर बनाई थी और उसके अनुवर्तियों ने भीतर स्थित भवन ! यदि ऐसा ही है, तो भी इस बात का आधार, प्रमाण क्या है ? इसरा कथन कि अकबर ने स्वयं ही रूपरेखांकन-कार्य किया था, अत्यन्त अन्नित और विक्षोभकारी है। त्रया अकबर कोई नियमित नगर रचना-जास्त्री था जो वह किले की रूपरेखा तैयार कर सका? वह तो निपट निरक्षर था।" वह तो धुत्त गराबी, रत्रण-लम्पट, जड़ी-बूटी पीने वाला और अनवरत युद्धी में व्यस्त रहा व्यक्ति था। उसे तो सदेव एक-न-एक विद्रोही को कुचलने का कार्य लगा ही रहता था। क्या ऐसे व्यक्ति को एक किने का रूपरेखांकन-कार्यं करने का हृदय अथवा मस्तिष्क या समय उपलब्ध रहा हो सकता था? यह वक्तव्य भी सहज हो अति दुर्बोध, अस्पष्ट है कि अकबर ने किले को सन् १५७१ में बनवाया था। क्या इसका अर्थ पह है कि निर्माण-कार्य सन् १५७१ में पूर्ण हो गया था अथवा यह सन् १५७१ में तो केवल प्रारम्भ ही हुआ था ? अथवा इसका अर्थ यह है कि किला सन् १५७१ में ही प्रारम्भ होकर भी सन् १५७१ में ही पूर्ण हो गया था ? जिन लोगों ने अधिक इतिहास का अध्ययन नहीं किया है, वे लोग भी इस प्रकार का सुक्ष्म-विवेचन करने के पक्षचात् जान जाएँगे कि सरकारी-घेरणा गर तथा निजी प्रकाशनों द्वारा उनको प्रस्तुत किया जाने वाला इतिहास झांसा और शेखी है। कुल मिला-कर कुछ कढ़िबादी कल्पनाएँ और धारणाएँ बन गई हैं - मध्यकालीन मुस्तिम दरबारों के स्वार्थी चाटुकारों द्वारा अभिषेतित कूटार्थों से प्रारम्भ होकर मात्र किवदन्ती एक पीड़ी से भावी पीड़ियों तक चलती आई है।

लालकिला हिन्दू बादलगढ़ है

६० की एतः एवः समेक को वृत्तक, वही, वृद्ध अर ।

११. श्री पीठ एवट घोक की पुस्तक 'कीन कहता है सकवर महान था' में बॉलन ।

हम अब नाटक का ध्यान एक अना इतिहासकार की और आकृष्ट नारते है। वह ब्रिटिस इतिहालकार कीन है। उसमें लिखा है" - "सन् १४५० स १४०० तक दीर्घावधि शासक करने वाला बहुलोल लोधी दिल्ली का पहला बादमाह या जो आगरा पर सोधा मुहस्मदी जासन स्थापित कर पाया। यह बात पहले ही ब्यान में आ चुकी है कि इस नगर के अति प्राचीन इतिहास में एक जिला वहाँ पर विद्यमान या तथा परम्परा के अनुसार बादलसिंह नामक एक राजपूती सरदार था जिसके नाम पर आदलगढ़ किले का नाम रका नका बा। इन किलों का पारस्परिक सम्बन्ध कहीं निश्चित मिलता नहीं है। इसमें सन्देह नहीं है कि बादलगढ़ पूराने किले के स्थान पर ही बना था। बीर वह भी पूर्णतः सिद्ध है कि जब बहुलील लोधी ने आगरे पर कड़ना किया, तब वहाँ पर एक किला बना हुआ था। अतः वादलगढ् उस समय आगरे का किला बा "किन्तु इस किले की यह नाम कव दिया गया था, वर निवित्त नहीं किया जा नकता।"

बन्दा हम ने बीन के सम्मुख सभी तथ्य ठीक-ठीक स्थ में प्रस्तुत हैं। एक पात्र लंडनरी बहु है कि बहु मध्यकालीम मुस्तिम लिथि-बृतकारी के लाने में आकर हमें जाने से अनिसन है। कीन को इस जाते का ज्ञान नहीं है कि मुस्तिम इतिहासकारों ने या तो इस तथ्य को छुपा लिया कि आगर में एक प्राचीत हिन्दू किला भा अथवा उन्होंने यह भ्रम फैला दिया था कि पुराना हिन्दू किला ध्वस्त कर दिया गया था। इस बारे में भी वे एक नत महो है। कुछ नोग कहते हैं कि हिन्दू किला अग्निकाण्ड में या विस्फोट में मण्डो बना का क्या कुछ कहते हैं कि यह भूकम्प क्षारा अथवा तीनी हो जरुका । इक्टन हो हमा का। किन्तुं कथ और कितना नष्ट हुआ था, कोई जानता नहीं। इसी धम को अधिक विस्तार देने आले कई मुस्लिम चाटुकार हे जो यह दावा प्रस्तुत करने में एक-दूसरे ने चिड्ने हैं, बढ़-चढ़-कर कहते है कि जानर का नामकिला इनके अपने-अपने स्वामिया, जासकी ने बनकाश था। इस प्रक्रिया से उन्होंने असंस्थ आमक और विरोधी वाको व जन्म का बाझिक कर दिया है। कीन और जन्म इतिहासकारी

ने उन मनगढ़ना दावों के जाल में असहाय रूप में फैसा हुआ अनुभव किया है। वे समझ नहीं भा रहे कि बात क्या है! हम जैसा पहले ही स्पष्ट कर भके है, आगरे का आलकिला एक अति प्राचीन हिन्दू किला है जो ईसा-पूर्व काल से सम्बन्ध रक्तता है। मध्यकालीन युग में वही किला बादलगढ़ नाभ म प्रचलित, प्रसिद्ध हो गया। मध्यकालीन भारत में हिन्दू किली के अनेक गाही भाग अथवा उसके निकट के स्थान भी उन्हीं नामों से जाने जाते थे। अतः बादलसिंह नामक ऐसा कोई राजपूती सरदार नहीं हुआ जिसके नाम पर बादलगढ़ प्रसिद्ध हुआ था। यही बात कीन उस समय खोकार करता है जब वह कहता है कि मैं यह पता कर पाने में असमर्थ हूं कि 'बादलगढ़' नाम कव प्रारम्भ हुआ।

लालकिला हिन्दू बाइलगढ़ है

कुछ भी सही, कीन ने किले का अधिक संगत वर्णन प्रस्तुत किया प्रतीत होता है। यह यदि केवल इतना सावधान भर रहा होता कि मध्यकालीन मुस्लिम तिथिवृत्त अविश्वसनीय है तो उसे वह जानकर अति प्रमन्तता हुई होती कि उसे तो अपने सम्मुख ही किले का स्वष्ट और सतत. अट्ट इतिहास प्राप्त था चूँकि हम पहले ही देख चके है कि कीन ने आगरे के किले का इतिहास ईसा पूर्व तीसरी जताब्दी तक को दूंढ़ ही लिया है, जिस समय अणोक का जासन था। उसी ने हमको सलनान की साक्षी पर यह भी बताया है कि उसी किले पर हिन्दू राजा जयपाल ने भी णासन किया था जब सन् १०१५ के लगभग महमूद गजनी ने आगरे पर आक्रमण किया था। उसी किले में सन् १४५० और १४८८ ई० के बीच किसी समय बहलील लोधी का अधिकार था और सन् १५६५ तक अकबर भी उसी किले पर कब्जा किए रहा। यद्यपि कहा जाता है कि अकबर ने उस किले को सन् १५६५ में ध्वस्त कर दिया था, तथापि बहु दावा स्पष्टत: मन यड्न्त ही है वधीकि उसी किले में सन् १५६६ में आजम खान नामक दरबारों की हत्या की गई भी और हत्यारे आधम खान को किले की छत के अवर से नीचे पटककर मार डाल। गया था। यदि किला सन् १५६५ में विनष्ट हो गया था, तो एक हो वर्ष ने बनकर आबास-योग्ध यह नहीं हो। सकता था। इतना हो नही, यह तच्य कि किले के शाही भाग अभी भी बादलगढ़ के नाम से प्रचलित, प्रसिद्ध है, सिद करता है कि ईसा-पूर्व काल का हिन्दू किला जो मध्यकालीन युग में बादलगढ़

६२, जीमा देव हुन, गर्ता, कुछ छ।

नाम से बाना हाता था, आज भी हमारे पुन में न्यों-का-न्यों विद्यमान है।
हम, इस प्रकार, जागरे के किले का २२०० वर्षीय अट्ट दीघं इतिहास
हमन्त्र्य होता है। यह प्रदक्तित करता है कि सिकन्दर लोधों, सलीम गाह
मूद और अकबर को और से किए जाने बाते ये दावे कि उन्होंने या उनमें से
क्सि एक ने पुराने किले की हबस्त कर दिया था या अग्निकांड या एक
मूकम्प या एक विस्फोद द्वारा वह किला विनष्ट हो गया था तथा उन तीनों
मूक्तिय जासकों ने उसी एक स्थान पर ही एक किले को बनवाया और
किन कि बनवाया था, ऐतिहासिक ज्ञी अफवाहें है। यह तथ्य कि किले के
साथ जादनगढ़ नाम अभी भी प्रयोज्य है तथा इसकी पूरी साज-सजावट
विन्द्र कलात्मक है, इस कृति के हिन्दू मूल और स्वामित्व का अकाट्य

नानकिन के पत्थर लोहें की पट्टियों द्वारा एक-दूसरे से बेंधे हुए हैं। यह बेंकी क्ष्म हो अति प्राचीन है तथा केवल हिन्दुओं को ही जात थी व उन्होंने ही उसका प्रमोग किया था। अतः, जहां कही यह गैली प्रयुक्त जिन्हों है, वह इस बाद का निश्चित प्रमाण है कि हिन्दू नगर-रचना का जान ही प्रस्कृटित हुआ है।

एक पदरीय में कीन ने कहा हैं। "बादणाह जहांगीर ने जपने स्मृति-बंध में जिला है अफगान लोखियों के पुग से पहले आगरा एक बड़ा णहर था।" अकबर के इतिहासकार अबुलफजल ने अपनी आईने-अबबरी में स्लेख किया है कि आगरा में एक आचीन पठान किला था और चूंकि पठान लीग दिल्हों के बादणाही के रूप में अफगानों से पूर्व गही पर बैठे थे, इस-बिए यह किया बहलोल लोखों के काल से भी विद्यमान रहा होगा तथा विकास के यह बादलगढ़ हो था। इस इतिहासकार हारा बणित किले वान १२०६ से १४४० के मध्य दिल्ली पर आसन करने वाले किसी पटान बादलाह ने इस किले को बमबाया था - यह उल्लेख तो नहीं है; भी इस किले के बादलाह से अनेकों इतिहासकारों में से किसी ने भी इस किले के वियोग कही किया है। अत: यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अबुलफजल विचाराधीन किले की प्राचीनता की सिद्ध करते समय इसके स्लोद्गम के बारे में अनायास ही गलती में पड़ गया।"

लालिक्सा हिन्दू बादनगढ़ है

कीन ने यहाँ पूर्णतः, यद्यपि सहज ही, मुस्लिम तिथिवृत्त लेखन के धोले का भंडाफोड़ कर दिया है। उसने जिस बात को अनायास गलती समझा है, वह गलती न होफर अबुलफजल की उग्रवादी मनगढ़न्त कथा है। वादणाह के गाहजादे सलीम ने लिखा है कि अबुलफजल किस प्रकार गुप्त रूप में कुरान की नकल किया करता था यद्यपि घोषणा करता रहता था कि वह स्वयं इस्लाम की परवाह नहीं किया करता था। अबुलफजल की इस दोगली नीति को अत्यन्त क्लेशकारी और खतरनाक पाने पर ही जहागीर ने उसे घात लगवाकर मरवा डाला था। उसने और बहुत सारे स्वतन्त्र, निष्पक्ष इतिहासकारों ने अबुलफजल को "निलंजन चाटकार" की सजा दी है। अबुलफजल हृदय से तो कट्टर मुस्लिम था, यद्यपि वह अकबर के सम्मुख मुस्लिम-धर्म का अनुयायी न होने की बात जब-तब किया करता था।

अतः भारतीय इतिहास के अध्येता व विद्वानों को अबलफजल की लिखी हुई बातों को स्वीकार करने से पूर्व अत्यन्त सावधान, सतर्क रहना चाहिए। अबलफजल की टिप्पणियां अनेक कारणों से अत्यन्त अविण्वसनीय हैं। दम्भी व्यवित होने के कारण जीवन में अबलफजल का एक ही ध्येय या कि जिस-तिस प्रकार हो दरबार में प्रगति-पथ पर अपसर होता रहूँ। असाधारण पेट् और स्त्रैण, लम्पट होने के कारण भोगों में अत्यन्त लिख होते हुए उसे आत्मा, सदाचारिता या नैतिकता की कोई चिन्ता नहीं थी। एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात, जो अभी तक इतिहासकारों ने अनुभव की है कि अकबर के शासन का अबलफजल द्वारा लिखा गया तिथिवृत्त मान कल्पना और आकाक्षापूर्ण लिखाई ही है। उसने तथ्यों की पुष्टि कर लेने अचवा किसी अभिलेख को भी देख लेने का कष्ट ही नहीं किया। सत्य लेखन तो उसका उद्देश्य कभी था ही नहीं। वह तो अकबर को सिर्फ यह दिखलाना चाहता था कि वह सर्वव लेखन-कार्य में व्यस्त रहता था और इसीलिए कभी युद्ध-क्षेत्र में उसे तैनात न कर दिया जाए। दिल्ली से बाहर जाने में कथ्टमप जीवन व्यतीत करना पड़ता था, सेनाध्यक्षों के साथ झगड़े और बन्दी अथवा

<sup>11.</sup> बाध्य हेड बुक, बहुँग, पुटक पू ।

хат,сом.

घावल हो गावे का जीविय सदैव सिर पर रहता था। दरबार से अनुपश्चित रहने पर बावणाह के अवर जो सभाव होता था वह भी नष्ट हो जाता था। इन सब कारणों से अब्सफलल अधिकांण समय दरवार में ही रहने की चान-बाबी किया बरता था। इसके बहाने के लिए वह सर्वय जोगीला विधिवृत्त-नेवन का दिखादा करता रहताथा। यह समस्त लेखन-कार्यः जिस्सन्देह ही बादणाह को अधक और अनवरत चापलुसी थी अन्यथा वह नाराक हो काला। यदि जब्लफेनल ने तथ्यों का ज्ञान प्राप्त किया होता तो इसमें उसे अत्यन्त कठोर परिश्रम करना पड़ा होता, जो जीवन में उसके उद्देश्य अथवा उसकी जीवन-पद्धति से मेल नहीं खाता था — और सत्य बात डो सदैव चाट्चारितापूर्ण वहीं रही होती। अतः सर्वोत्तभ और सरलतम उपाय डोजीनी काल्यनिक मुखद बाते अथवा अर्ध-सत्य लिखते रहना ही मा। इन सब दृष्टियों से, अबुलफजन की आईने-अकबरी एक सर्वाधिक बतन्त्राक और भागक तिथिवृत्त है जिसने इतिहास के सबसे सच्चे विवेक-कीन और परिश्वमा अन्वेषकों को चकरा दिया और हत-युद्धि कर दिया है। बारिन बरवरी को उपयोग में नाने वाले सभी व्यक्तियों को इसके अनेकों कडो और पूर्णतः काल्पनिक तथा मनमाने आधार के प्रति भली-भाँति सजग, सावधान रहना चाहिए।

अतः जब अबुनफजन आगरा के लालिकले को 'एक पठान किला' करता है, तब उसका जो अर्घ है यह केवल इतना ही है कि बिदेशी पठान बाक्यणकारियों के हिन्दू राजाओं पर आक्रमण के पण्यात् वह किला पठानों ने बाहिएक में भा गया था। यदि उसने सुझाव दिया कि किला पठानों बारा बनवाया गया था, तो केवल इसलिए कि धर्मान्ध मुस्लिम के नाते वह वह स्वीकार करने में जिलकता है कि मुस्लिम आक्रमणकारीगण हिन्दुओं स जीते गए धुराहे राजसहली और भवनों में ठहरे हुए थे। इस प्रकार का विचार त्सके इस्तामी स्वाजिमान को ठेस पहुँचाता था और इसीलिए उसका उल्लेख करने के विचार भाष से उसे कॅपकेंथी हो जाती थी। इस धनार के बाबों ने उसे बिवण किया कि वह किले के हिन्दू-मूलोद्गम के स्थान पर पढान विने वे सप वे उत्तेष करके अन्यथा अर्थ प्रस्तुत करे। अतः कान यह मिहिनार्थ व्यष्ट करने में पूर्णतः सही है कि अबुलफजल को

इस किले को 'पठान किला' कहने का कोई अधिकार नहीं या जब पूर्व-कालिक पठान तिथि-बुत्तकारी मे ते किसी ने भी इस किले को किसी भी यकान-भासक दारा निषित्त होने की अत कभी नहीं कही थी। तकाणि कीन इति 'गलती' कहने पर भूल कर रहा है। वह और अन्य इतिहासकार यह अनुभाव करने में असफल रहे हैं कि यह तो अब्लफज़ल की जान-बुलकर की गई जरारत थी।

नानकिना हिन्दू बादनगढ है

कींन आगे लिखता है": "अपने पिता बहुलोल लोधी की गही पर सन् १४३= में वंडने वाले सिकन्दर लोधी के पहले-पहले के कामों में अपने विरोधी हैवत खान से सन् १४६२ में जागरे को बावस अपने हाथों में लेना था। तथारेप दिल्ली के दक्षिण बार्क क्षेत्र में गड़बड़ी भनी ही रही. अत सिकरदर लोधो आघात केन्द्रके निकट ही पहुँचने की दुष्टि से सन् १५०२ में भागरा अवने दरवार सहित जा पहुँचा, जो फिर उसकी राजधानी बन गया \* कहा जाता है कि सिकन्दर लोधी ने एक नगर बनाया था और आगरा के सामने गमना नदी के बाएँ तट पर, कुछ ध्वंसावगेय ही उसके बचे-चने चिक्त कहे जाते हैं। उसे आगरे में एक किला निर्माण करने का श्रेष भी दिया जाता है, जिसका सम्भवतः अर्थ यह है कि सन् १५०५ के भूकम्य ने, जिसने आगरे के लगभग सभी भवनों की ध्वस्त कर दिया था; बादलगढ़ की भी इतनी बुरी तरह क्षति पहुँचाई शी कि यह कदाचित् उसी के द्वारी पुनः निमित हुआ था, कदाचित् सम्पन्धित सुरक्षा-पवितयों और हो सकता है चहारदीवारी के भीतर राजमहलो सहित । अकबर के समय तक इतिहास-कारी द्वारा उल्लंख किया एकभैव किला 'बादलगढ़' ही है: और यदि सिकन्दर लोधी ने रामुना के किसी भी तट पर एक िला बनवाया होता तो इसके चिह्न दृष्टिगोचर होते।"

कोन सर्वेव सत्य के अति निकट पहुँच गया प्रतीत होता है, किन्तु युर्भाष्यवण, उसने नध्यकालीन मुस्लिम तिथिवृत्त-नेखन का अठता को अनुवय नहीं किया था। यह आत बाद्धमता से सकेत करता है कि सिकन्दर लांधी द्वारा आगरे में किला बनवाने के दाने की युद्धि कहीं नहीं होती ह

गुंड, कांक्स हैय बंक, वहा, युव्ह ५-६ ।

और नहां उस किसे के चिह्न ही कही प्राप्त होते हैं। अकबर के समय तक क्यों-कान्यों प्राप्त वह तो 'बादलगढ़' ही थीं, कीन का प्रवल मत है। किन्तु हम बतना और जोशना बाहिन कि हम आज जिसे देखते हैं वह भी केवल बादलपट हो है। नवीम बाह सुर या सिकन्दर लोधी के पक्ष में दिये गए दाना दानों के समान हो अकबर के पक्ष में किसा गया यह दावा भी उस-वादी मुस्तिम असत्य कथा है कि अकबर ने आगरे में एक किले का निर्माण श्या या । यध्यकालीत विधिवत-लेखन की असत्यता को पूरी तरह अनुभव न कर सेने के कारण हो कीन को अति दुर्बोध और असम्भव समभावनाओं यर भी विचार करना पड़ता है सथा: "सम्भवतः अर्थ यह है कि सन् १५०५ वे मुकस्प ने, जिसने आगरे के नगभग सभी भवनी को ध्वस्त किया था, कादलगढ का भी उत्तरी बुरी तरह अति पहुँचाई कि वह कदाचित् उसी के हारा पुनर्सियत हुआ था, कदाचित् सम्बन्धित सुरक्षा-पवितयों और हो सकता है बहारदीवारी के भीतर राजमहलों सहित।" और, फिर उतनी वटी और छन्पूर्ण धारणाओं के बाद कीन को हताल होकर स्वीकार करना भेड़ा है कि "अकबर के समय तक इतिहासकारों द्वारा उल्लेख किया गया एकमेब किला 'बादनगढ़' ही है: और निकन्दर लोधी ने यम्ना के किसी भी तट पर एक किना बनबाया होता तो उसके कुछ चिल्ल तो दृष्टिगोचर होते। इस कवन ने आगरा में नालिकला बनवाने के सिकन्दर लोधी के दाई की घाँकामां उहा दी है।

हम बहाँ पाठक को यह समरण भी दिलाना चाहते हैं कि यदि इन विदेशी मुस्लिम शासको में में किसी ने भी इस किले का निर्माण कराया था तो इन बातीं का उल्लेख अवश्य मिलता कि मूमि विस व्यक्ति से ली गई वी कब भी गई थी, उसकी कितनी अतिपूर्ति की गई थी, सर्वेक्षण किसने विया था, गोजना किसने बनाई थी, अवन-निर्माण कव प्रारम्भ हुआ था, विजय कर्णवारी काम में भे और सारी सामग्री कहीं से मँगाई गई थी।

इसी बनाव के हिन्द-अभिनेश हमसे मांगने वाली के लिए हमारे पास दो उत्तर है। पहली बात यह है कि हिन्दुस्थान (भारत) अरेबिया, ईरान, तुर्वी, अवनानिस्तान, काडकस्तान और उनवेकिस्तान के विदेशी वर्षर लोगी ने जाधियत्व में ११०० वर्ष की दीर्घावधि तक रहा है। इस लम्बे अधिकारः काल में उन लोगों ने सभी हिन्दू अभिलेखों को नष्ट किया और जला दिया था। दूसरी बात यह है कि हम मुस्लिमों के भारत में अध्युदय से पूर्व ही बादलगढ उपनाम लालकिल का उल्लेख पाते हैं तो वह तो हिन्दू स्वामित्व का एक प्रवल प्रमाण है। हिन्द्स्थान मे प्राचीन भवन हिन्द्ओं के अतिरिक्त किसके हो सकते थे । यदि विदेशी मुस्लिम उन पर अपने दाने करते हैं तो वह इस कार्य को अपने अभिलेख प्रस्तुत करके अथवा बुक्तियुक्त तथा दोष-रहित परिस्थिति-साध्य द्वारा ही सम्पन्न कर सकते हैं।

कीन ने पर्यवेक्षण किया है कि : "सिकन्दर लोधी की राजगही पर बैठने वाला उसका सबसे बड़ा बेटा इब्राहीम अपने दरबार को आगरे में रखता था '''। यह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार एक पर एक मुस्लिम भासक आगरे को राजधानी के रूप में उपयुक्त समझता रहा, उपयुक्त पाता रहा। यह केवल तभी सम्भव था जबकि इसमें वर्तमान लालकिला-विशाल, सुरक्षित, लम्बा-चौड़ा और भव्य-विद्यमान था।

कीन ने आगे लिखा है : "(भारत में प्रथम मुनल बादणाह) बाबर ने (सन् १४२६ में पानीपन में इब्राहीम लोधी पर) विजयोपरान्त तुरन्त अपने बेटे हुमार्य के नायकत्व में एक टुकड़ी बादलगढ़ का खजाना कब्जे में करने के लिए भेजी थोड़ी देर की मुठभेड़ के बाद किला हुमायूँ को समर्पित हो गया।" इस प्रकार हम देखते हैं कि सन् १५२६ तक आगरे का लालकिला हिन्दू बादलगढ़ के नाम से ही प्रचलित था, निर्वाध-रूप में पुकारा जाता या।

कीन ने आगे भी लिखा है "--"(दिसम्बर १५३० में बाबर की मृत्यु के) तीन दिन बाद, बादलगढ़ के राजमहल में हुमायूँ की ताज-पोणी की गई थी और उसके शासनकाल के प्रथम १० वर्षों में, दिल्ली की अपेक्षा आगरा ही अधिकतर उसकी राजधानी रहा था।" इस कथन से बादलगढ़ की पहचान सन् १४३० से १० वर्ष और आगे अर्थात् सन् १४४० तक उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार सन् १५४० तक हिन्दू बादलगढ़ के अतिरिक्त यह और कुछ नहीं है।

१४. कीन्स हैंड बुक, नहीं, पृष्ठ ६।

१६. की त हैंड बुक, वही, पड़ ७।

१७, कीन्स हैंड बुक, बही, पुण्ठ ८।

XAT,COM.

'दत्तरों बार बेरजाह उसके (हुमार्यू के) पीछे आगरा तक गया, बादलगढ पर अधिकार कर लिया, हुमायूँ भाग गया"-कीन कहता है। प्रका अर्थ है कि केरणाह (सन् १४४०-४४) को भी बादलगढ़ पूरी तरह र्धान-जान ही मिला था। बेरकाह ने आगरे की अपना स्थाई निवास बना लिए। जिन्तु इसकी अनेक सैनिक चढाइयों की ब्यस्तता के कारण आगरे को बाज्यन्यनान दनाने का उसे कोई समय नहीं मिला।"

े अरलाह के इसरे बेटे जलाल जान अपने पिता की मृत्यु(सन् १५४५ में) नुनने के बाद आगरे को ओर तेजी से बड़ा और इस्लाम णाह सूर की वस्त्री धारण कर राजगड़ी पर जा बंडा । इस तथ्य से कि उस किले में एक स्थान नतीनगढ़ नाम का था किन्तु उसके समय के कोई भवन नहीं मिलते । इसी बात ने अटकतबाजी लगाई जा सकती है कि उसने बादलगढ़ के अन्दर एक राजवहल बकाबा था। इसका अधिक प्रसिद्ध नाम सलीम गाह सूर है।"

उपर्यंक्त अवतरण भारतीय इतिहास के विद्वानों की सरलता और वध्यतानीन मुस्तिम तिथि-वृत्ताकारीं की जानी-रचनाओं द्वारा उन विद्वानीं ने वितिविद्यम का एक विशद उदाहरण है। इतिहासकारों से आशा की जाती इ कि वे किमी भी बात में विश्वास या अविश्वास करने से पूर्व प्रवल प्रमाण बाहेंगे। हम अब जानते है कि कीन को किन कारणों-वशा अटकलबाजियों बर निकंप करना पहला है और यदि कोई अटकलवाजी करनी ही है, तो अनुकार यह करना चाहिए कि सलीम शाह सूर ने कुछ भी निर्माण नहीं किया या। उत्तका बासनकाल सात वर्ष की अल्पावधि का था। वह सन् १००२ वे नरा दा। यहाँ तथ्य कि वह आगरा में नहीं मरा बल्कि ग्वालियर के भरा प्रदर्जित करता है कि अपनी सात वर्ष की अल्पावधि में भी वह हर समय जागरे वे ही वहीं रहा। साथ ही कोई ऐसा अभिलेख नहीं है जो यह प्रशीतन करे कि उसने कुछ बनवाया था। मुस्लिम दरवारों के चापल्सों और जनामहियां के मात्र हटअमीं वर्णनीं पर तब तक विल्कुल भी विश्वास वहाँ बचना वाहिए जब तक स्वतन्त्र प्रवस अन्य साहयों से उन्हीं बातों की शृंद्ध न होतो हो। उस अस्पष्ट और निराधार अटकलबाजी में भी जिस

लालकिला हिन्दू बादलगढ़ है

बात का दाचा किया गया है वह यह है कि सलीय णाह सूर ने बादलगढ़ के भीतर एक राजमहल बनवाया था, न कि स्वयं बादलगढ ही बनवाया था। स्वयं यह दावा भी अग्राह्म है क्योंकि दरवारी अभिलेखों से उसकी कोई पृष्टि होती नहीं। इसके समर्थन में कोई परिस्थित-साक्य भी नहीं है सिवाय कुछ अनुत्तरदायी लिखावटों के, जो कुछ कल्पनाशील दरवारी चाटुकारों ने लिखी थीं। इतना ही नहीं, उस राजमहल का कोई नाम-शेष कहीं नहीं है, कीन का कहना है। इसका अयं यह हुआ कि किसी तिथिवृत्तकार की कल्पना में ही राजमहल की सृष्टि हुई थी और उसी की बात को बाद की पीढ़ी के पाठकों ने बिना किसी सत्यापन के ही ज्यों-का-त्यों सत्य मान लिया था। इतिहास के विद्यायियों और विद्वानों को मुस्लिम तिथिवृत्तों में लिखी हुई बातों को अन्धानुकरण करते हुए तब तक विश्वास नहीं कर लेना चाहिए जब तक कि उनकी पुष्टि में दृढ़ प्रलेखों अथवा परिस्थितियों का साध्य प्रस्तुत न हो । इस विषय में विषव-भर के मुस्लिम तिथिवृत्तों में घोरतम शैक्षिक संकट समाविष्ट है। इन तिथिवृत्तों ने शैक्षिक विष्व को इतने व्यापक रूप में भ्रमित, पथभ्रष्ट किया है कि इस्लाम के इतिहास, मुस्लिम बिजयों के इतिहास और मुस्लिम बादशाहों तथा सुलतानों हारा अधिकासित देशों के इतिहास को सही दिशा पर लाने में कई पीढ़ियाँ और अनेक विज्ञान ग्रंथों की शक्ति लग जाएगी।

कीन ने बादलगढ़ का वर्णन करते हुए लिखा है-""(सन् १५५५ के) इसी वर्ष में आगरे में एक भयंकर दुभिक्ष पड़ा था और वादलगढ़ बारूदखाने के विस्फोट से चूर-चूर हो गया था।"

इससे बादलगढ़ का सतत इतिहास ईसा पूर्व युग से सन् १५५५ तक निर्बोध रूप में प्राप्त हो जाता है। बारूदखाने का विस्फोट अधिक-से-अधिक वीवार का एक भाग ही गिरा सकता था। एक बहुत विशाल क्षेत्र में फैले हुए किले की पूरी दीवार को तो वह विस्फोट फोड़ नहीं सकता। यह निष्कर्ष अकबर द्वारा पुष्ट किया गया है जो तीन वर्ष बाद उसी किले में जाकर रहा था। कीन का पर्यवेक्षण है— भाअकबर पहली बार आगरा सन् १५५० में

पृष्ट, बहुत, पुष्ट पृष्ट ।

प्यासी, पृष्ट १९।

२०, वही, पुट्ट १२-१७।

२१. महो, पुष्ठ १७-१८ ।

काया और इन समझ उसने अपना जानाम उस स्थल पर किया जहाँ अब मुबनानपुर बार बबानपुर नामक गाँव हैं, कुछ समय बाद बादलगढ़ के पुराने किने में बना क्या; और इस प्रकार उसका आगरे से आजीवन सम्बन्ध बारम्ध हो स्था।"

कीन का यह पर्यवेखन "क कि "अकबर ने सन् १४६४ में बादलगढ़ को विराने और उसी स्थान पर अक्टरका किला नाम से पुकारा जाने वाला किया बनवाना प्रारम्भ कर दिया" स्वयं उसी के द्वारा दिए गए पदटीय से निरस्त हो बाता है जिसका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। उस पदटीय में वह ठीक ही निखता है कि यदि अकबर ने बादलगढ़ को घराशायी करने का कार्य जन् १४६४ में प्रारम्भ कर दिया था तो एक ही वर्ष बाद सन् १५६६ वे किस प्रकार कोई व्यक्ति राजमहल के भाग में मार डाला जा सकता और उनका हत्यारा उपरी इत से नीचे फॅका जा सकता था? उस बात से कीन ने वहीं निकर्व निकाला है कि बादलगढ़ का अस्तित्व तो सन् १५६६ में भी रहा होगा। यदि यह बात है तो यह वक्तव्य कि अकबर ने सन् १५६४ में बादबबढ़ को निराने का कार्य प्रारम्भ कर दिया था, अकबर के चाटुकारों इत्तर प्रचारित विधिवेरित बुठ है जो उन्होंने इस्लामी उपवाद और बादशाह को बिह्ब-कर की नची अच्छी बस्तुओं का निर्माण-श्रेय देकर प्रसन्न करने की साबना से किया था।

षित्र के उत्तरकानीन इतिहास के सम्बन्ध में कीन कहता है कि-"जनवर की बृत्यु के जीझ बाद ही उसका सबसे बड़ा पुत्र तथा एकमेव वृत्र जात्रहादा सलीम बागरा किले में प्रविष्ट हुआ " और सन् १६०५ में नादणाह के क्य में राजगद्दी पर बैठा · · (उसने) सम्भवतः किले में जहाँगीरी-बहन नाम ने पुमारा जाने वाला राजसहल बनवाया था।"

चूँक बारक्षम् अक्षार के समय में न तो नस्ट हुआ था और न ही उसके म्बान पर बुकरा किला बनाया गया था, इसलिए स्पष्ट है कि अपने विवासह हुमार्थ के समान ही जहाँगीर की ताजपोशी भी स्वयं बादलगढ़ में ही की नई थी। जुम्लम विजेताओं की एक लम्बी पंक्ति को ही आगरे के लालकिला हिन्दू बादलगढ है

प्राचीन हिन्दू किले से ताज पहनाया जाता रहा था। कीन का दूसरा बक्तव्य कि चुकि किले के जीतर का भवन बहाँगीरी महल के नाम से पुकारा जाता है, इसलिए वह बहांगीर द्वारा ही बनवाया गया था, ऐतिहारिक निष्कर्षों पर पहुँचने का अत्यन्त दोषपूर्ण और खतरनाक रास्ता है। पहुँची दात यह है कि यदि जहाँगीर ने राजमहल बनवाया होता तो क्या उस सम्बन्ध का कोई जिलालेख उसने न लगबाया होता और मुगल दरबार के अभिनेखी में से कागज-पत्र और यानचित्रादि उनके उत्तराधिकारी भारत में ब्रिटिश शासन के पास सुरक्षित न रखे होते ? दूसरी बात यह है कि जहांगीरी महत्त को जहांगीर द्वारा बनवाया कहा जाना इसी प्रकार है कि 'आइस्टीन सन्धान' को आइंस्टीन द्वारा स्थापित किया गया कहा जाए अथवा न्यूटन-भवन को न्यूटन द्वारा बनवाया गया कहा जाय । तथ्य रूप में अनुमान इसके विपरीत ही होना चाहिए था कि उसने इसको बनवाया नहीं। मुलिक्षित महान् विभृतियों का स्मरण रखने के लिए जनता उनकी मृत्यू के बाद सामान्यतः संस्थानों और भवनों की प्रतिष्ठा करती है। इसी प्रकार इतिहास में भी विजित भवनों में बहुत लम्बी अवधि तक आवास रखने वाले अपहरणकर्ता उस भवन पर अपना नाम मात्र इसीलिए अंकित कर देते हैं कि वे उस भवन में वर्षों आधिपत्य करते रहे हैं। इस निष्कर्ष की पूष्टि निर्माण अभिलेखों के अभाव तथा सरचना के प्रत्यक्ष अथवा संगत वर्णनी की कमी से भी होती है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाना बाहिए कि जहाँगीर आगरे के नाल-किले अर्थात् बादलगढ़ के राजमहलों में निवास करता रहा था और उसने किसी भी भवन का निर्माण स्वयं बिल्कुल भी नहीं करवाया था।

एक अन्य मुस्लिम धोसे की बात करते हुए कीन लिखता है-""परम्परा का कहना है कि यह महाकक्ष (दीवाने-आम) औरंगजेब द्वारा अपने शासनकाल के २७वें वर्ष में अर्थात् सन् १६०१ में बनवाया गया था: किन्तु किर वह धीजापुर की विजय में व्यस्त था और बाद की चढ़ाइयों में बह दक्खन में ही रहा जब तक कि सन् १७०७ में मृत्यू को प्राप्त नहीं हो

२१. सही, पुष्ठ २२-२३।

२४. बही, पुष्ठ ११२।

एवा। इन प्रभार स्थार देखा वा सकता न कि प्रस्थेक इन्लामी दावे में 'फिन्तु', 'परन्तु' तथा है जो बोड़ो-सो भी जांच-पड़ताल से निराधार सिद्ध हो - - - ·

बीन केर दशर बनता है—'श एक आधुनिक मार्गदिशका में शह-बहुन्ने नहुन को सत्तत हो अवबर को राजसहल कहा गया है।" कीन ने मार्गदिवका को दोष देने में यसती की है। दूसरी ओर वह पुस्तक ही सही है। बार्नेन हिन्दू किना असमर के समय में अनवर का किला, जहांगीर के शासनमान के कहागीर का किया और गाहनहीं के राज्य-गासन में गाह-हर ने राज्यकत के कर में जाया जाता था। इसलिए पार्यदेशिका बिरुकुल का दे। उन्य स्त में जो अब हमारा यह नवीनतम अत्येषण भी नामिनत कर किया बाला काहिए कि आगरे के लालांकिले के भीतर बने हुए सभी चन्द्रस्य प्राचीन हिन्दू सञ्चन्द्रम है जिन पर अनुवर्ती स्थितम अगहरण-क्टोबी का बाहिक्स का। ऐसे ही आधिपत्य के कारण इन भवनी के साथ मुन्तिम विदेताओं के नाम बहु गए।

कीर्यदेव के कल्लीपलल प्रत साम्राज्य समून वच्ट हो गया और किसी इत्तरकर्ती मोन्नम बादलाह पर हिन्दू जालकिसे अर्थात् आगरे के कारकार में किसी भी बनार के हर-फेर करने का कोई आरोप नहीं है। हरते का अकार कार्यर के आचीन हिन्दू बादलगढ़ का वर्तमान लालाकेले तर का पूर्व गरिका ईड़ विकास है जिनमें उत्तरीतार अपहरण करने वाले विदेशी जुम्लम जासनवासी का वर्षन समाविष्ट है। हमने साथ-साथ यह मी निद्ध कर दिया है नि सिकन्दर नीधी, सलीम जाह नूर और अकदर की बार के सम्मक्तः पुराने किते की नष्ट करके उसी के स्थान पर दूसरा किला इन्ताने वे जनपट जोरे सोंद्रक दावे सीक्षिक करदी का चीलमेल है।

विकारिक महान को उपेक्षा की कर जीए पवि इस विपय पर मान सामारिक बुद्धिसना की दृष्टि से ही विचार किया जाए तो क्या यह कभी सम्बद्ध है जि. क्या कीत सुन्तिक बादनात् एक के बाद एक किसी प्राचीत हिन्दू जिले को जिलाह करें अवदा पूर्वपती मुस्तिम बादशाह के किले को

नष्ट करें तथा उसी नीव व क्षेत्र पर अपना-अपना किला बारी-बारी ने बनवाएँ ?

नानकिना हिन्दू बादलगढ़ है

यदि उन्होंने विभिन्न नींवों पर अपने किले बनवाए होते तो भिन्न-भिन्त किलों की नीबे आड़ी-तिरछी अवश्य ही उपलब्ध हुई होती।

सिकन्दर लोधी, नलीम शाह सुर और अकबर के जासन एक-दूसरे के बाद योड़े-योड़े ने अन्तर से हुए थे। क्या उनमें से प्रत्येक ने ऐसा दिलमिल, कमजोर किला बनवाया था कि कुछ ही समय बाद दूसरे मुस्लिन बादणाह ने उसे गिराना और दूसरा किला बनवाना आवश्यक समझा था?

क्या किला-निर्माण कोई हैंसी-मजाक का बेल है कि मुस्लिम बादणाही में से कोई भी ऐसा ऐरा-गरा, नत्थू-खरा खड़ा हो जाए और किला बनवाने का आदेश दे दे ? उसे बनवाना प्रारम्भ कर दे ?

उन सभी तोनी बादशाहों के शासनकाल अनवरत विद्रोहों और युद्धों में भरे पड़े थे जिनमें भाई-भाई लड़ता था, दरवारी दूसरे दरवारी का हत्यारा था और प्रत्येक बादलाह गई। छिन जाने अथवा कल कर दिए जाने की सतत आर्थका से ग्रीसत, जस्त रहता था। क्या ऐसे जासनों में आगरे के नालकिले जैसा विशान और ऐक्वयं जानी किला बनदाना किसी भी प्रकार सम्भव है ?

आक्रमणकारी तुर्क, अरब, ईरानी और मुगल लोग निपट निरक्षर, वर्वर मनुष्य थे। उनको तो केवल आग लगाने, लटने, हठ-सम्भोग करने, हत्या करने और नर-संहार की कला की जानकारी ही थीं। आगरे के लाल-किले जैसे किसी किले की संरचना के लिए विशिष्ट सुरुचि का उच्च-स्तर गान्ति के दीर्घ-पुग की अवधि और सभी प्रकार के ज्ञान की गहन जानकारी पूर्व-अपेक्षित है। यह सब जानकारी तो केवल हिन्दुओं को ही भी जो बैंदिक-पूर्व युग से अयम मुस्लिम आक्रमण तक ज्यो-का-त्यों अक्षुण्ण चली आई थी। मुस्तिम आक्रमणों ने हिन्दुओं को भव्य विकास के बरमीत्कर्ष ने सर्व दिशाओं में ब्याप्त विद्यस, विनाम और निजेन के रसातल में पहुँचा दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि दूध-दही, मधु, स्वर्ण और उत्तृग भवनों का देण भारत दु.च. गन्दी-बस्तियों, झोंपड़ी-झुग्गियों, खाई-खण्डहरो, दत्त-दत्त भरी झोंपड़ी. खुली गन्दी नानियों-नानों, मस्खियों और मच्छरों का प्रदेश वन गया।

<sup>15, 40, 40 (51.15)</sup> 

хат,сом.

गक किले के स्थान पर दूसरा किला बनाना आधिक और इंजीनियरी बेहरूरी भी तो है। बागरे के लालकिले जैसे बिस्तृत किले की गिराने और उसने मलबे को इर फिकबाने में ही पूरी एक पीड़ी का कठोर अस लग जाएवा। इसके स्थान पर एक दूसरा किला खड़ा करने में तो कदाचित वीन पोडियां तन आएंगी। किसी भी मुस्लिस बादशाह को यह विश्वास नहीं का कि वह अगले कोबोस गंटे मुरक्षित भी रह पाएगा अथवा नहीं। प्रत्येक मुस्तिब बासक वही हिन जाने या कत्त हो जाने, अंधा कर दिए जाने या जगग हो जाने, बन्दों या देश-निकाला किए जाने के निरन्तर वास में दिन बिताली या। उसे जुटने-खसोटने के बाद उस धन-सम्पत्ति को अतिव्यय डारा नष्ट-भ्रष्ट भी तो करना पड्ता था क्योंकि उसे उस पैशाचिक जनता (परिषद) की असमाधेय तृष्णा को शान्त करने के लिए सदैव संतुष्ट करना परता था जिसने हत्या और नर-संहार के माध्यम से उसे गद्दी तक पहुँचाया होता कर । यदि वह कभी किले की विनय्द करता तो अर्थ यही होता कि वह स्वय अवने हो अस्वनिग्रयों और चापलूसों द्वारा प्रेरित आक्रमणों का नद्य नद्य, जिकार हो जाता। इतना ही नहीं, किसी भी मुस्लिम बादणाह को विसर्व निए, किसके साथ कुछ बताने की आवश्यकता थी - किला ही क्या, नकवर या मन्जिद की भी कोई जरूरत नहीं थी।

्क और नहत्त्वपूर्ण बात यह है कि 'लाल' रंग तो मुस्लिमों को अति बिवय है, उबीक यही रंग हिन्दुओं को अति प्रिय और पवित्र है। अतः भारत में प्रत्येन मध्यकानीर लाल पत्थर का भवन हिन्दू भवन ही है। यह असत्य बात तो दस्तामी उपवाद और विचारहोन व्यक्तियों द्वारा अध्याष्ट्रस्य दोह-राई कई कुठ ही है कि पत्थर का भवन-निर्माण कला का भारत में प्रारम्भ तो बादमकारी अन्य देशीय मुस्लिमों द्वारा ही किया गया था। हम पहले ही इस बात के असंस्य उदाहरण अस्तृत कर चुके हैं कि किस प्रकार सभी मुक्तिय दोहे-बदकलें प्रचारित अनुमानों पर आधारित है।

अत्वरं स वर्तमान लालकिन को मुस्लिस-सूल रचना मानने पर व्यक्ति स अपने अने से इंद्रिंग्यों उपस्थित हो जाती है जिनका उल्लेख हम अपर किन आह है। अने अब इन बात में कोई सन्देह नहीं करना चाहिए कि हम बादलगढ़ और प्राचीन युग के अशोक और किनष्क जैसे अशस्वी हिन्दू-सम्बाटों के अधिकार में रहा किला ही है।

यदि किले के हिन्दू-निर्माता के बारे में संस्कृत मिलालेख और बन्य अभिलेख लुप्त हो गए हैं अथवा अभी तक मिले नहीं हैं तो उसका कारण यह है कि भारत देण लगभग ७०० वर्षों की दीर्घावधि तक बंदेशियों की दास जा में रहा है। यदि अब भी आगरे के लाल किले के मैदान में ठीक प्रकार से उत्खनन-कार्य किया जाए और इसकी अधिरी कोठरियों और तलघरों की भली-भाँति सकाई की जाए तो पर्याप्त महत्त्वपूर्ण साक्ष्य प्रकाश में आने की सम्भावन। है। किन्तु हमें इस बात को मूलना नहीं चाहिए कि बाज आगरे का लाल किला प्राचीनकाल के हिन्दुओं का बनवाया हुआ है। यदि कुछ हुआ भी है तो मात्र यही कि इसे अन्य देशीय मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपवित्र और विदूप किया, किसी भी प्रकार अणुमात्र भी उज्जवन अथवा संबंधित नहीं किया।

#### गुरुपाय प्र

# किले का हिन्दू साहचर्य

इसने विष्ठने अध्याय में जनेक जताब्दियों का अटूट इतिहास साक्षी के हम में बोज करने के बाद यह प्रमाणित कर दिया है कि आगरा स्थित ईसा-पूर्व युव का हिन्दू किला ही इस २०वीं जताब्दी में उस नगर में लालकिले के हम में प्रतोक दर्शक को दिखाई देता है।

इन इन अध्याय में अपने उसी निष्कर्ष की पुष्टि यह प्रदर्शित करके करेंने कि आगरे का नानकिना हिन्दू अंगीभावों से परिपूर्ण है।

हम इस बसंग में सर्वप्रवम किले की हिन्दू साज-सजावट का ही उल्लेख करने। दर्गक म्बयं ही इस बात की जीच-पड़ताल कर सकता है कि किले में कोई बात भी इस्लामी वहीं है। किले की सम्पूर्ण साज-सजावट अर्थात् इसकी विषकारी, दीवारदरी, नक्काभी, पर्णावली, पुष्पावली, पत्थर पर इसने हुए बुत्ताकार और रेखागणितीय नमूने और किले के अन्दर बने हुए अवसी के भीतर और बाहर परिवयों व पशुओं की आकृतियां पूर्णतः हिन्दू परम्परा को ही है। इस प्रकार का अलंकरण और रूपरेखांकन इस्लाम में म केवन बात ही नहीं है जिपतु विशेष अप में निषिद्ध है तथा इस्लामी परम्परा के उस पर अप्रसन्त्रता प्रकट की जाती है। अतः यह सुझाव प्रस्तुत करना बेहदा बात है कि किले की संरचना का आदेश देने वाले व्यक्ति चुन्तिय बादशाह ही थे।

बसंगवत, जिल्पकता के विद्यार्थी भी अपने हित में यह वात हृदयंगम कर में कि किसी और राजकीय राजमहत्तों के कप-रेखांकन तथा निर्माण-क्या का प्राचीन भारत में अम्यास इतना अधिक मानबीकृत हो चुका था कि क्या पक्षी, पशु तथा अन्य भाज-गजावट एवं महाकक्षी, दीर्चाओं, बरामदों, सीढ़ियों, मेहराबों व गुम्बदों के आकार-प्रकार सभी हिन्द किलों में समान, समरूप है, बाहे वे सुदूर उत्तर में काबुल और काधार, बुखारा और समरकंद, पेणाबर और रावलिपण्डो, स्यालकोट और मुस्तान, दिल्ली और आगरा अथवा दक्षिण में नीचे गुलबगं और वारागल अथवा बौदर और देविगिर में बने हों। हम बुखारा और वारागल तथा काबुल और कांधार का विशेष उल्लेख करते हैं न्योंकि वे आजकल बाहे हिन्दुस्तान की वर्तमान राजनीतिक सीमाओं में बाहर ही हों, तथापि किसी समय वे सुदूर-विस्तृत प्राचीन भारतीय साम्राज्य के महत्त्वपूर्ण नगर थे। एक मुन्यप्ट, सजीव प्रमाण उन सबका नाम संस्कृत में होना है। 'बुखारा' शब्दनाम संस्कृत 'बुद्ध बिहार' शब्द का अपभ्रंग है। समरकंद समरखंद था, कांधार गांधार था और काबुल शब्द कुंभ में ब्युत्पन्न हे। उन नगरों में बने प्राचीन एवं मध्यकालीन भवन आज यद्यपि इस्लामी मस्जिदों और मकबरों के हम में प्रयोग में आ रहे हैं, तथापि वे तथ्यतः हिन्दू मन्दिर, राजमहल और किले ही हैं।

आइए, हम अब इसके नाम को ही लें। 'बादलगढ़' नाम अभी भी प्रचलित है। बादलगढ़ संज्ञा किले के भीतर के बादणाही भागों से संगोज्य है, प्रयोज्य है। वह एक हिन्दू नाम है।

दर्णकरण जिस द्वार से किने में प्रवेश करने हैं, वह 'अमरसिंह द्वार' कहलाता है। यदि अकबर या सलीम शाह सूर अथवा सिकन्दर लोधी ने किले को बनवाया होता तो इसके डार का नाम एक राजपूत, हिन्दू नायक के नाम पर कभी न रहा होता।

इस द्वार के बारे में सरकारी पुस्तक में लिखा है': "यह एक उत्तम प्रवेण द्वार है जो चमकदार पत्थरों से बना हुआ है और सामान्यतः जोधपुर के उस राव अमरसिंह राठौड़ की स्मृति में कुछ समय बाद णाहजहाँ द्वारा बनवाया गया विश्वास किया जाता है जिसने मुध्य खजांनी सलावत खो को वादणाह के सामने ही द्वाड़े-टुकड़े करके दरबार की प्रवित्रता को नष्ट कर दिया था और उसे भी उसी समय सार डाला गया था। किन्तु स्थापत्य-

१. प्रागरे का किला - लेखक मृ प्रवृत्तिन, यही, पृष्ट १

करा हो वृद्धि में ऐसी कोई बात नहीं है जो इसे दिल्ली-द्वार से मिन्न योषित कर और इसमें सन्देह की कोई गुंजाइण नहीं है कि इन दोनों प्रवेश हारों का अकबर हारा ही निर्माण किया गया था।"

जिन नोगों ने इतिहास का अधिक अध्ययन नहीं किया है, वे भी उप-वंकत अवतरण में बहुत सारे दोष ढूंढ़ सकते हैं। सर्वप्रथम तो यह भारतीय इतिहास की उस शोबनीय स्थिति घर प्रकाश डालता है जबकि वास्तुकला विभाग का प्रशासन और किले की देखभाल करने वाली सरकार भी यह नहीं जानती कि द्वार किसने बनवाया और यदि किला शाहजहाँ अववा अकटर जैसे विदेशियों हारा बनवाया गया था, तो भी इसका हार हिन्दू असरीयह के नाम पर विख्यात क्यों है ? यही तथ्य कि इस द्वार-निर्माण का र्वेष कुछ लोगों हारा अकबर को और अन्य लोगों द्वारा शाहजहाँ को दिया बाता है, न्वय इस बात का प्रमाण है कि वे सब जनता को घोसे में रख रहे है। बाँद मुगलों ने किने का निर्माण किया था तो यह सुझान देना तो विल्क्न बचकाना बात है कि उन लोगों ने उस द्वार का नाम उस राजपूत हिन्दू नायक क नाम पर रखा या जिसको उन्होंने कटु साम्प्रदायिक भात्रुता एवं पानविकता-दन अपने दादशाह शाहजहां की मौजूदगी में टुकड़े-टुकड़े कर दिया था। अत द्वार का यह अमरसिंह नाम उस व्यक्ति के नाम से ब्युत्तन्त नहीं है जिसको बाहजहाँ के सम्मुख ही मुगल हत्यारों ने मार डाला वा, अधितु उस अवरसिंह से व्युत्पन्त है जिसका मुगलों के हाथ में किला जाने म पहले किले पर प्रमृत्व था।

चनभग पांच अताब्दियां तक किले पर मुस्लिम नियन्त्रण होने के बाद भी उस हिन्दू नाम का सतत प्रचलन इस बात का स्पष्ट-सुदृढ़ परिचायक है कि किने वे हिन्दुओं का पूर्वकालिक सान्निष्य, साहचर्य अति संपृक्त रहा है।

इम इतिहासकारों और किले के दर्शनायियों को सचेत, सावधान करना बाहेंग कि वे पर्यटक अथवा स्थापत्यकलात्मक साहित्य में तथा विदेशी मृह्मित्व और अंग्रेजी परम्पराओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा जिबित नेको और पुन्तकों ने जन्मासंघ और निविवाद विश्वास न रखें। ये करम्याएँ कितनी जोविष वाली और निराधार हैं — इस बात का दिग्दर्शन हम अधर्मित द्वार के बार में वर्णन प्रस्तुत करके करा चुके हैं। सरकार की

पता नहीं है कि हार किसने बनवाया और इसका नाम अमर्राग्रह के नाम पर तथों पड़ाथा। यद्यपि पुस्तक ने पूर्ण आडम्बर में इस डार का श्रेय अकबर को दे दिया है, तथापि अणुद्धि पूर्णतः सम्मुख है, प्रत्यक्ष हो गई है नयों कि जैसा हम पिछले अध्याय में देख चके है, आगरे का नालकिना उर्फ वादलगढ़ हिन्दुओं द्वारा शताब्दियों पूर्व उस समय बनाया गया था जब सिकन्दर लोधी, सलीम गाह सुर अथवा अकबर की तो बात हो क्या, स्वयं इस्लाम का भी जन्म नहीं हुआ था।

किले का हिन्दू साहचये

हम हिन्दुस्तान की सरकार को भी इस बारे में सचैत, सावधान करना चाहते है कि इतिहास के मामले में उसे ठगा और भ्रमित किया जा रहा है। सरकार जिन लोगो पर विषय के पंडितों के रूप में अपना विश्वास जमाए हुए है, वे लोग विशाल इतिहास के रूप में परम्परागत धोखों को ही दिना जांच-पड़ताल और सत्यापित किए ही लोगों तक पहुँचाए जा रहे हैं।

'सलीमगढ' नाम से पुकारे जाने वाले भवन के सम्बन्ध में सरकारी ग्रंथ उल्लेख करता है कि : "परम्परागत रूप में यह सलीम गाह सुर (सन १४४५-१४५२) द्वारा निर्मित एक राजमहल के स्थल का खोतक है किन्तु सम्भवतः यह शाहजादा सलीम दारा, जो बाद में शाहजहाँ बादशाह कहलाया (सन् १६०५-१६२७ ई०) बनवाया गया था, जैसा कि फतहपुर-सीकरी स्थित स्मारकों से इसकी तद्रपता प्रदर्शित करती है।"

उपर्युक्त कथन कई दुष्टियों से अस्पष्ट और दोषपूर्ण है। प्रथमतः, इसमें किसी आधिकारिक बात का उल्लेख न होकर मात्र अफवाही को स्थान दिया गया है। चुंकि एक अफवाह का मूल्य दूसरी किसी भी अफवाहों के समान ही होता है इसलिए सलीमगढ़ को शाहजादा सलीम द्वारा ही निर्मित क्यों माना जाए, पूर्वकालिक सलीम णाह सूर द्वारा विमित क्यो नहीं ? तथ्य तो यह है कि दोनों अफवाहें ही एक-दूसरे को निरस्त कर देती हैं। हम पूर्व अध्याय में पहले ही विवेचन कर आए हैं कि सलीम भाह सूर अत्यन्त नगण्य शासक था और उसका शासन काल इतना अत्यत्य तथा कच्ट-साध्य रहा है कि वह कुछ भी निर्माण करने की सोच ही नहीं सकता था। साथ ही वह

२. सागर का किला-लेखक मूळ प्रवासन, बही, पुण्ड ४-६।

बीर पहिलाही मलोग (बहांगीर) भी उसी प्राचीन हिन्दू बादलगढ़ में विवास गरत रहे थे जो विजयी होने पर मुस्लिमों के आधिपत्म में आ गया विवास गरत रहे थे जो विजयी होने पर मुस्लिमों के आधिपत्म में आ गया था। इसके अतिरिक्त हम यह भी प्रदिल्ति कर चुके हैं कि जब किसी भवन का नामकरण किसो ब्यक्ति के कारण किया जाता है तो वह प्राय: उस ब्यक्ति के अतिरिक्त ही किसी अन्य व्यक्ति हारा बनवाया गया होता है। ब्यक्ति के अतिरिक्त ही किसी अन्य व्यक्ति हारा बनवाया गया होता है। ब्यक्ति के अतिरिक्त ही किसी अन्य व्यक्ति हो वो वह उसका नाम अपने पिता जवना गुर या विकी अद्येय व्यक्ति के नाम के पीछे ही रखता है। ब्यक्तिनीन मुस्लिम अपहरणकर्ताओं के सामने में उनके नाम पूर्वकालिक हिन्दू आसकों के समग से ही चले आ रहे हैं।

23

यह तक अत्यन्त विचित्र है कि चुकि सलोमगढ़ फतहपुर-सीकरी स्थित राज्यत्त्वी से मिलता-बुलता है इसलिए इसे अहाँगीर द्वारा निर्मित अवस्य ही याना जाना चाहिए क्योंकि मनगहन्त मध्यकालीन सुल्लिम वर्णनी में भी कतहार-सोकरो का निर्माण-पण जहांगीर को न देकर उसके पिता अनवर की दिया जाता है। किन्तु दूसरी दिस्ट में यही तक हमारी बात की बल बदान करने एवं भहता सिद्ध करने में महत्त्वपूर्ण है। हम बास्तव में इस बान न पूर्णत एकभत है कि यानीमगढ़ बान्तुकला की दृष्टि से फतहपूर-सीकरी के राज्यहलों से मिलता-जुलता है। किन्तु फतहपुर-सोकरी तो पहले ही कोरायाम राजपूर्ता की प्राचीत हिन्दू राजधानी सिद्धकी जा चुकी है। दिन (घथम युगल बादबाह) अकदर के दादा बादर ने सन् ११२७ में राणा सांगा से जीतकर अपने अधिकार में कर लिया था। चूकि फतहपुर-संकिरी एक बाबीन हिन्दु राजधानी है इसलिए आगर के लालकिन के अन्दर बंग सलीम-गट में इसके तहूप होने से पूर्णतः सिद्ध होता ह कि सलीभगढ़ (तथा इसी के परिणामस्वरूप आगरे का लालकिला) प्राचीन हिन्दू भवन है। अतः व परस्यसमत वर्णन कि अक्टर ने फतहपुर-सोकरी का निर्माण किया और इन इन् अहारीत्र न सम्भवतः सर्वामनद् धनवाना, ऐसिहासिक कारुपनिक-नाए है। उसी काम के एक प्रवेकालक हिन्दू भवन पर 'समीम' इस्लामी एक्नम बारकर नजीममङ् हो भवन का नाम प्रचलित कर दिया गया है।

इसकी शैली भी स्वतः हिन्दू ही स्वीकृत कर ली जाती है, जब यह जाना जाता है कि फतहपुर सीकरी के शाही अवनों से इसकी शैली पूर्णतः जिलता-जलती है।

किले का हिन्दू साहचर्य

तथाकथित अकबरी-महल, जो अब खंडहर पड़ा है, उत्तर दिया में जहांगोरी महल और दक्षिण में बगाली बुजं के बीच स्थित है। दलएत' बुणंन करता है "कि इसके तीन भाग है जहां बादणाह की रखेलें पर्दे में रहती हैं। पहला भाग 'लितबार' (अर्थात् सूर्यबार का बोतक संस्कृत आदित्यबार), दूसरा भाग 'मगल' (संस्कृत में भीभवार) और तीसरा भाग 'जेनिश्वार' (अर्थात् संस्कृत का जिन्ह्यर) कहलाता है जिन दिनों बादगाह उनके पास अम्मदा जाया करता था।"

भवन का 'बंगाली महल' नाग स्वयं ही भारतीय, हिन्दू नाम है क्योंकि वंगाल भारत का एक भाग है। यह नाम इस बात का द्यांतक है कि भवन की वास्तुकना अववा साज-सामान बगाली में ले थे। उतना ही नहीं, इसके भागों के नाम भनि, मंगल और सूर्य जैसे विभिन्न यहों के नामों पर रखे गए थे। चूंकि भवन ध्वंसावशेषों में है और इसके तीन भागों के नाम सस्क्रल में महों के नाम से रखे गए विख्यात है, इसलिए सम्भव यह है कि इस भवन के कम-स-कम सात महाकक्ष—पृथक्-पृथक् भाग—रहे हों जो सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों अथवा सप्ताह के दिनों के नाम से पुकारे जाते रहे हों। यदि मुस्लिम बादणाहों ने इस राजमहल को बनवाया होता तो इसका नाम वंगाल के नाम पर न रखा गया होता और इसके अन्तर्भागों का नाम भी हिन्दू रागि-ग्रहों के संस्कृत नाभ का पर्यायवाची कभी न रहा होता।

बंगाली बुजें के निकट ही एक कुआं है जो कई मींबलों और कमरों बाला है। हिन्दू जासकों का ऐसे कुओं के प्रति सर्देव विशेष इज्ञान रहा है। यह समीप ही प्रवाहित होती हुई बमुना नदी से एक सुरंग-मार्ग से जुड़ा हुआ था। वह सुरंग-मार्ग अब मलबे से अबस्द पड़ा है। हिन्दू नरेशों के सभी प्राचीन राजकीय भवनों और किलों में ऐसे कृप थे। राजपूतों का मुल

कि व्यक्त सोक निर्मावत 'वर्त्तहबुर नीकरी एक हिन्दू समर' पुस्तक ।

<sup>ं,</sup> धामरे का किला, मही, गुम्ह ७ १

хат,сом.

विवास-स्थान वाहस्थान एकं क्यों से भरा पड़ा है। आगरे का ताजमहल<sup>द</sup>, दिन्ती का तथाकांधत फीरांबबाह कोटला, लखनऊ के तथाकथित इसाम-बारे, रिनमें ऐसे कुएँ हैं, सभी अपहत हिन्दू भवन है जिनके निर्माण का श्रेय असत्य हो थिदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों और नामकी की दिया जाता

तवाकथित 'बहोगोरी-महल' के सम्बन्ध में कहा गया है<sup>†</sup> कि "प्रदेश महाबक्ष ने दाई और एक मार्ग है जो एक छोटे पृथक् दरबार में जाता है जिसमें 'संगीतज्ञ दोषां जाना जन्मी-पुक्त महाकक्ष है। इसी प्रकार की 'वक्षात्म दोषि एक हिन्दू बन्दिर, राजमहल और भवन का अविभाज्य आवश्यक अंग या क्यांकि हिन्दू प्रया में संगीत की णुभ माना जाता है, विलेखकर भोर और गोधृलि बेला में। यदि लालकिला मुस्लिम संरचना होता तो इसमें कभी भी 'सगीतज दीर्घा' न रही होती क्योंकि अपनी मस्त्रिदों में नमाद पढ़ने के लिए दिन में पांच बार एकत्र होने वाले मुस्लिम लोग संगीत से बहुत कट होते हैं, नाक-भी चढ़ाते हैं।

"बनुष्कोण" की उत्तर दिशा में 'जोधाबाई की निजी-बैठक' (श्रृंगार-कड़ा) के नाम ने प्रसिद्ध न्तम्भ-युक्त महाकक्ष है जो अपनी सपाट छत के रेता, उल्लेख-योग्य है जिसका आधार सुमावदार खम्भों के चार जोड़े हैं जिन पर लम्बाई में सपोइति पत्थरों में गढ़ी हुई हैं।"

यद्यपि भवन का नाम जोष्टाबाई पर रखा हुआ है जो एक राजपूत राज-कत्या थी जिसको बलात् मुस्लिम हरम में जीवन बिताना पड़ा था, तथापि बह तो स्वयं विवासी उत्तरवर्ती व्यक्ति ही थी। यह भवन तो ईसा-पूर्व के हिन्दु रजवाहे के लिए बनाया गया था। यही कारण है कि इस पर सर्पा-इतियाँ उत्तीर्ण है। अर्थों का साहचयं हिन्दू देवताओं से है और हिन्दू लोग त्तरी भी पूजा भी करते है। हिन्दू-देवता विष्णु विशालाकृति शेष नाग की श्या पर विधान करते हैं। हिन्दू लोग ही यह विश्वास भी करते हैं कि पृथ्वी नवनार पर टिकी हुई है।

"चतुष्कोण" की पश्चिम दिला में एक कमरा है जिसमें कई आयता-कार आले हैं। परम्परा के अनुसार विश्वास किया जाता है कि इस कमरे को जहाँगीर की पत्नी और माता द्वारा मन्दिर के रूप में उपयोग में लाया जाता था। वे इसमें हिन्दू देवताओं की मूर्तिया रखती थी। दोनों ही राज-पृती राजकुमारियाँ थीं।"

यह बात ठीक है कि जहाँगीर का जन्म एक हिन्दू राजकन्या के गर्भ से हुआ था। किन्तु हिन्दू माता के गर्भ से जन्मे एक मध्यकालीन मुस्लिम होने से ही वह अपने रक्त सम्बन्धी सहस्रमियों की अपेक्षा अधिक धर्मान्य ही गया क्योंकि वह दरवार में होने वाली उस सभी वातबीत से प्रभावित जो इस्लामी धर्म से परिपूर्ण होती थी और जिसमे उसका अपना लाही पिता, णाही चापलूस और खुणामदी व्यक्ति हिन्दुओं को भट्टी गालियां देते थे और उनको रात-दिन इराते-धमकाते रहते थे। तथ्य तो यह है कि मध्यकानीत भारत में हिन्दू एक ऐसा पात्र हो गया वा जिस वर प्रत्येक ह्ताण-निराण मुस्लिम अपनी अंझलाह्ट निकाला करता था। बहांगीर एक अन्यन्त कर और परपीड़न-रत सम्राट्या जो अत्यधिक मद्यप, धतूरा-सेवी और रात-आसक्त होने के कारण कुख्यात या। उसकी कोई राजपुत पत्नी या, इसका कोई अर्थ नहीं है। वह राजपूत पत्नी तो उसके भरपूर हरन की ५००० बेगमों में से एक थी। इसके साथ हो उसकी अकाल मृत्यु ऐसी परिस्थितयों में हुई जिनसे सन्देह होता है कि वह उहाँगीर द्वारा मार दाली गई थी. उसकी हत्या कर दी गई थी। क्या ऐसा आदमी अपनी हिन्दू पत्नी और माता को अनुमति देगा कि वे कभी भी मूर्ति-भंजन से सम्बन्धित दरबार मे अपना मन्दिर स्थापित कर सके । ऐसी परिस्थितियों में क्या यह कभी सम्भव हो सकता या कि उसके अपने राजमहलों में ही, उसी की नाक के नीचे, चारों ओर से पेषण करने बाली धर्मान्ध मुस्लिम जनता की भीड़ होने पर भी, दो असहाय और अपहुत उन हिन्दू राजकन्याओं हारा दो हिन्दू प्रतिमाओं की पूजा करने की अनुमति दी जा सके जिनको इस्लाभी बुकां उड़ाकर सुदूर हरम में ठ्ंस दिया था और उनकी हिन्दू स्वरावली सदैव के

किल का हिन्दू साहचयं

प्र. और बीठ स्पन कान को पुरवार 'साजमहंत्र हिन्दू राजगहत्त है'।

६, और यूट छट हुनेन की पुरतकः, बही, पृत १ ।

W. Mit, Wa 90 4

क, बही, पृष्ठ पृष्ठ ।

१. भी पींचएनक मोक कर्त कीन कहता है कि सकवर महान या की पूछ देश-६६ ।

किए पुन कर दी वर्ष थीं। यम नित्य-प्रति मुस्लिम दरवार में उपस्थित होनर नम्पूर्ण हिन्दुस्तान की सीमा में हिन्दू-मूर्तियों और हिन्दू व्यक्तियों का होनर नम्पूर्ण हिन्दुस्तान की सीमा में हिन्दू-मूर्तियों और हिन्दू वेच मूर्तियों का करने की परणा देने वाली यही भीड़ वहीं मुस्लिम जनता नहीं थी। का बहु हाथ कि तथाकथित 'जहाँगीरी महल' संकुल में हिन्दू देच मूर्तियों का न्यायित करने के आले हैं और यह कथा कि वहां देवताओं की पूजा हुआ करने थीं वाल जी प्रचालित है, बाहे नालिकने पर मुस्लिम आधिपत्य की जीव जताब्दियों वीत नुकी हैं, सिद्ध करना है कि प्राचीन हिन्दू किला की यो बान नहीं किया गया था और वह राजमहल, जिसमें बाद में यहांगीर रहता था, मुहिलम आक्रमणों और जासन से पूर्व युगों तक हिन्दू राजवंशों का निवास-स्थान था।

अविश्वास नहनं को छत पर दो मुन्दर दर्णक मण्डप हैं; साथ ही कृष्ठ जल-नंदार में हैं जिनसे राजमहल को जल प्रदान किया जाता था। जन्दों से के एक के पान हो जीन आड़ी पिनतमाँ है जिनमें तांदे की नालियों के अन्तिन छोर अभी भी दृष्यमान है।" मध्यकालीन भवनों में ऐसे जल-नदारों और जल-प्रवाहिकाओं को व्यवस्था जनका हिन्दू मूलक होने का नांचित्वत नगान है न्यांकि रेगिस्तानी प्रदेशों में आए हुए मुस्लिमों के लिए जल का कोई नाम नहीं था, अतः उन्होंने प्रवहमान जल-व्यवस्था का कभी नोई गवन्य नहीं किया या और निरत्तर होने के कारण जल को ऊपर के स्थान पर बहुवाद की विधि का उनकों कोई ज्ञान नहीं था।

नांचितने में एक प्रश्निमहर्त है। यह प्रीक्षमहर्त इस कारण कहलाता है कि उनकी पीतरी-ठत पर छोटे-छोटे असंस्य जीके जड़े हुए हैं। यह एक राजनी प्रश्ना है। अर्थेक राजपूत-चवन में एक बड़ा कमरा होता था जिसे राजनिक पर्त है। उड़ी पदी-प्रथा और बुके में रहने चाली पुस्तिम जाति उन कि पहन का प्रश्नी विचार भी नहीं कर मकतो जिसमें किसी महिला का नापंच कर हवारों में बना। में प्रतिविध्यित हो। इस प्रकार के कांच कि उनकी का का प्रश्नी प्रशासिक निवास में प्रतिविध्यित हो। इस प्रकार के कांच कि उनकी का का प्रशासिक के विध-भूषा में भी लगाने में थी। राजपूत

पंग (शीशमहल के) दर्णक-मण्डपों से उत्तर और दक्षिण में अने हुए प्रत्येक प्रांगण में इसके किनारे पर संगमरबर की एक जानी तथा इसके और केन्द्रीय टंकी के बीच एक पत्थर की जाली बनी है।" उत्कीण प्रस्तर वबति-काओं से भवनों और राजमहलों को मुसज्जित करना इतनी प्राचीन हिन्दू राजवंकी प्रया है कि उनके प्राचीन हिन्दू महाकाव्य —रामायण में भी इसका उल्लेख मिल जाता है। उस महाकाव्य के अनुसार भगवान् राम और रावण के राजमहलों में ऐसी हो जालियाँ थीं। चूंकि हिन्दू राजवंशों ने रामायण की परम्पराओं का अनुसरण करने में सदैव स्वाभिमान माना है, इसलिए हिन्दू राजवंशों के भवनों में छिद्रित पत्थरों वाली जालियां होती थी। प्राचीन और मध्यकालीन भवनों में सभी जालियां उनके हिन्दुम्लक होने का वास्तुकलात्मक प्रमाण हैं। किसी भी मुस्तिम-भवन में ऐसी पारदशंक जालियां नहीं हो सकती। किसी मुस्लिम व्यक्ति के घर जाने वाले व्यक्ति को जो कुछ देखने को भिलता है वह सर्वप्रयम यही होता है कि केन्द्रीय प्रवेण-द्वार पर टाट का एक ऐसा मजबूत पर्दा पड़ा होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार भीतर की लेगमात्र अलक भी नहीं देख सकता। मुस्लिम बादणाह लोग तो इससे भी इड़तर पदाँ-प्रया निभाते थे क्योंकि उनके महलो पर तो सभी समय अनियन्त्रित और अनैतिक व्यक्तियों की असीम भीड लगी रहती थी। उन लम्पट, हत्यारे नर-राक्षसों के झुडों की खुंबार, अतुप्त आंखां से पाच हजार सौन्दर्य-बालाओं के शाही हरम के रहने बालों की सुरक्षा करना भी रक्षकों के लिए दुष्कर कार्य ही या। जहां तक सम्भव हो, कामान्ध घुसपैठियों से उन महिलाओं को योगियों की भारत सार्वजनिक दृष्टि में ओंझल रखने के प्रति सुदृहतम उपायों में से एक उपाय उस हरम को सबों से अलग रवाना ही था। इस उद्देश्य की उपलब्धि उल्कीन प्रत्तर जालियाँ से कभी नहीं हो सकती थी। यदि आगरा स्थित लालिकले में महिला-कक्षों में ऐसी छिद्रित प्रस्तर-जानियां है, तो वे तो मुस्तिय-पूर्व

महिलाएँ जिन घाघरों और पोलको को पहनती है, उनके झालरों-किनारों पर बहुत सारे छोटे-छोटे काँच लगे होते हैं।

भार की खुर छार हुमेन की पुस्तक, पूर पूर्व ।

११. थी मूल घर हुसँन की पुस्तक, पृष्ठ १४।

अब्द राजवली हिन्दू बहिला वर्ग की उपस्थिति के सुनिध्चित लक्षण है। अवना माधिपत्व स्थापित करने के बाद तो मुस्लिम गासक लोग उन छिदित हिन्दू प्रस्तर-कालियों की चोटे जपारदर्शी कपड़ों से डेंक दिया करते थे।

भाकमरे की दीवार के सकड़ी से रंगे हुए निचले चित्रित भाग के उत्पर गहरे नक्काकी और फुलबूटी वाले हैं "दोघां और महाकक्ष की भीतरी इन स्वाट सगमरमर को है किन्तु बादशाहनामा के अनुसार वे बहुत अधिक सजाबट बाले और स्वर्ण तथा विभिन्त रंगों वाले थे, महाकक्ष में उनकी विद्यमानता ऐतिहासिक कथन का समर्थन करती है।"

प्राचीन हिन्दू भवन अन्यधिक मात्रा में बहुविध चित्रित तथा सज्जाकार नमून और विन्डों से उभरे हुए होते थे। इस्लामी प्रथा ऐसी सज्जाकारी से नाक-भी बढ़ानी है। जत यदि आगरे के लालकिले के शाही भागों में इस प्रकार का चित्रोकरण और सज्जाकरण विद्यमान है तो स्वतः स्पष्ट है कि हिन्दु राजवज ने किले को मुस्लिम-पूर्व युगों में बनवाया था। उस सजावट का त्वव विरूपण ही इस बात का प्रमाण है कि पूर्वकालिक हिन्दू कान्ति असहनकोल मुस्लिम आधिपत्यकत्ताओं द्वारा विनष्ट कर दी गई थी।

धार्वा (इक्षिण दर्शक-मंडप) भवन का परिचय अत्यन्त विवादारपद है, किनु 'बादकाहनामा' इसे स्पष्ट ह्य में 'बयला-ए-दर्शन-ए-मूबारक' पृकारता है उहाँ ने काहजहां प्रतिदिन अपनी प्रजा को अपने दर्शन करवाय। करता 年11

उपमंत्रा अवतरण में 'दर्णन' जब्द एक संस्कृत शब्द है तथा उस हिन्दू-काल को अतीत प्रधा का द्यांतक है अब सामान्य अविज्ञन लोग राजा के जबजा मस्टिर में किसी देवता के दर्शन नित्य-नियम से करने जाया करने व । नुगन नागको ने जब विजित हिन्दू भवनो पर अपना आधिपत्य जमा लिया तब उन्होंने भी इसी प्रया को चालू रखा। इस प्रकार आगरे के लालिक के 'दर्शन महाकक्ष' का होना भी किले के हिन्दू-मूलक होने को ही निद्ध करना है।

नाम महत्व के निकट ही "दुर्शनिना मृत्थम्मन बुनं है (पददीप: मृत्थम्मन कर, करें, कुट कर ।

बुर्ज का अगुद्ध रूपान्तर चमेली-बुर्ज या कुज किया गया है। इसका बास्तविक अर्थ 'अष्टकोणीय बुजं है)।"

किले का हिन्दू साहचर्य

हिन्दू परम्परा में अष्टकोण का एक विशिष्ट महत्त्व है। केवल संस्कृत भाषा में ही आठ दिशाओं के विशेष नाम मिलते हैं। आठ (धरातलीय) दिशाओं तथा स्वर्ग व पाताल (कुल दस) पर राजा और ईश्वर का सम्पूर्ण प्रभुत्व ही स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार देवत्व अथवा राजवंश मे सम्बन्धित सभी हिन्दू भवनों को आकार में अधिकांशत: अण्टकोणात्मक ही होना पड़ता था। इसके नाम, उद्देश्य और महत्त्व में ब्याप्त मुस्लिम-भ्रान्ति स्वयं हो दर्शाती है कि यह इस्लामी-भूलक नहीं है। कुछ लोग इसे मुत्यम्मन बुजं कहते हैं, अन्य लोग मुसमन कहते हैं और इसका अर्थद्योतन चमेली करते हैं, जबकि कुछ अन्य व्यक्ति इसे सम्मन बुजे ही कहते हैं। जैसा हुसैन ने बताया है, वह भयंकर भूल कराने वाला इस्लामी जब्द 'मुत्थम्मन' संस्कृत गब्द 'अब्दकोण' का अपश्चंश रूप है। इस प्रकार, उस बुर्ज के नाम के सम्बन्ध में इस्लामी भ्रम को स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करके हुसैन ने ठीक कार्य ही किया है। अपहरणकर्ता को तो स्वाभाविक रूप में ही स्व-विजित भवन के विभिन्न अंशों के मूल उद्देश्यों के सम्बन्ध में भ्रम उत्पन्त हो ही जाता है। मात्र हिन्दू परम्परा में ही इनकी मान्य गाठ दिलाओं के आठ दिव्य रक्षको के नाम उपलब्ध है।

"मुत्थम्मन बुर्ज की निचली मंजिल में ४४×३३ फुट का एक प्रांगण है जिसमें संगमरमर के अध्टकोणीय टुकड़े जड़े हुए हैं जो पच्चीसी अथवा भारतीय चौसर-चौपड़ के खेल के पास के नमूने पर है।"

पच्चीसी मात्र हिन्दुओं का खेल है। कोई मुस्लिम इस खेल को कभी नहीं खेलता। यह नाम संस्कृत के 'पञ्चीस' शब्द से ब्यत्यन्न है जिसका अर्थ वीस तथा पाँच है। उस खेल के नाम का फलक नालकिने के फर्स पर बने होना इस बात का प्रवल प्रमाण है कि नानकिला हिन्दू मूलक है। उसी नाम का एक अन्य विज्ञान प्रागण आगरा से नगभग ३५ मील की दूरी पर एक अन्य राजपूती नगरी अर्थात् फतहपुर-सीकरी में भी विद्यमान है। उस

दर, बहुँ। बुग्ह १३ ।

पूर्व, बही, पृष्ठ २० ।

कतापुर-कीवारी नामक नगर को पहले ही 'फतहपुर-सोकरी एक हिन्दू नगर' नायण पुस्तक में प्राचीन हिन्दू मूलक सिद्ध किया जा चुका है, जिसे बाद में नगल बावजाह अकबर ने अपने आधिपत्य में ले लिया था। अतः यदि यन्कोमी प्रापक बाला फतहपुर-सीकरी नगर हिन्दू नगर है तो आगरे का नामकिता भी, जिनमें उसी प्रकार पन्चीसी प्रांगण बना हुआ है, हिन्दू महिल

क्षा है। जहांगीरी आसनकाल के एक तिथिवृत्त के फारसी कपान्तर में उल्लेख ै वि उसने स्वयं को एक न्याय-प्रख्ता लगा रखी थी। इसके एक छोर गर कही तटको की जो जालकित के भीतर राजमहन में बजती थी। दूसरा कोर किने के बाहर दूर ममूना के तट पर लटकता था। हम पहले ही प्रदर्शित कर चुके है कि बहाँगीर किस प्रकार अत्यन्त कूर, अशिष्ट एवं दुराचारी बाइनाह या। यही तो वह व्यक्ति था जिसने शेर अफगन नामक अपने कमेंचारी की कल्त कर दिया था और उसकी सुन्दर पत्नी (नूरजहाँ) की जरने हरम में जबरदस्ती प्रविष्ट कर दिया था। ऐसे बादगाह से यह आशा नारना परते दर्जे की अयुक्तियक्तता है कि वह एक न्याय-श्रृंखला स्थापित करता विसन्ते कोई भी नागरिक उस जंजीर को खींचकर उस बादमाह को बुलदा तेता और अपने प्रति त्याय करवा लेता । स्पप्ट है, जैसाकि स्वर्गीय कर एकः एमः इतियद ने कहा है, यह सम्राट् अनंगपाल था, अति प्राचीन हिन्द सञ्चाट, जिसके राजकटन में ऐसी न्याय-शृंखला नगी हुई थी । मुस्लिम बादबाह अपने कर और अपहारक गासकों को मगस्वी हिन्दू वर्णनी से छद्म-गांच प्रदान करके उन पर एँडते फिरते थे। मुस्लिम-शासन की पाँच कताब्दियों के बाद भी 'त्याय-शृंखला' की कया का आगरे के किले से सन्दर्भित रहना इस बान का अन्य धमाण है कि पूर्वकालिक हिन्दू पशस्परा । बहास गहरी और पुष्ट रही होगी जिस समय किला मुस्लिम आधिपत्य के अन्दर्गत आ गवर ।

हत जानकिन में एक 'मक्टी भवन' अर्थात् 'मछली राजभवन' है। इक्टो छत पर दी सिहासन-पीटिकाएँ है-एक सफेद संगमरमर की और दूबरों काल सरमरमर की। 'सच्छी अवन' अस्टावली संस्कृत की है क्योंकि सम्बद्ध बाह्य शह में। बहुद का बर्वधातक होता हुआ संस्कृत भाषा का ही है।

मछली अति प्राचीन हिन्दू राजिचह्न है क्योंकि हिन्दू सम्बाट् का सभी पविच नदियों और साठों सागरों के पुष्प जलों से राज्याजियक किया जाता है। राज-चिह्न के रूप में मछली का अर्थ राज्य-जासन की समृद्धि हेतु निरन्तर जल पति बनाए रखना भी होता है। तीसरो बात यह ई कि हिन्दू पौरा-णिकता की दृष्टि से मत्स्य ही ईश्वर का सर्वप्रथम अवतार था। महान हिन्दू सम्राट् जिवाजी के राज्यारोहण (जून, १६७४ ईस्वी) के वर्णनी में उल्लेख है<sup>15</sup> कि अभिषेक समारोहों में एक कोली पर एक मछली को विजिष्ट रूप में प्रदर्शित किया गया था। आगरे के लालकिले में मत्स्य-भवन की विद्यमानता उस किले के हिन्दूम्लक होने का सुनिधिवत प्रमाण है। मस्लिम लोग तो अरेबिया, ईराक और ईरान के रेगिस्तानी प्रदेशों से जाए थे, किसी भी मछली के सम्बन्ध में कभी कल्पना ही नहीं कर सकते थे।

किले का हिन्दू साहचर्य

इसी प्रकार एक तीक्ष्ण शंकू पर रखी हुई एक मछली का विज्ञाल स्वर्णरोपित आकार अखनऊ के छोटे इमामबाडे पर देखा जा सकता है। लखनक के बढ़े इमामबाई के महराबदार प्रवेशदार पर एक मछली पत्थर पर उभरी हुई उत्कीर्ण है। इस प्रकार की मत्स्याकृतियाँ लखनऊ, खालियर ओर अनेक नगरों के हिन्दू भवनों के प्रवेजदारों की नहराबों पर देखी जा सकती हैं। गुलवर्ग में तथाकथित दरगाह बंदा नवाल के अवेजहारीं पर शेरों, हाथियों और मोरी के साथ ही मछली की आकृति भी ऊपर को विशेष रूप से उभरी हुई है। वे सब हिन्दू-चिह्न है। हम इस अवसर पर भावी अनुसन्धान विद्वानों को इस बात के लिए सचेत करना चाहते हैं कि इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध है कि लखनऊ स्थित तथाकथित इमामबाड़े और गुलबर्ग में तथाकथित दरमाह बंदानवाज (बंदा-नवाज नामक एक मुस्लिम फकीर के नाम पर बना हुआ मकबरा) धाचीन हिन्दू भवन हे जो बाद में मुस्लिम आधिषत्य में आ नए और मृत से जयवा जान-बुझकर मुस्लिम-मुलक कहे जाने लगे। इसी प्रकार लखनऊ में शीय-महल और छलरमजिल जैसे संस्कृत भाषा नामा वाले मध्यकालीन भवन

१४, भी बीठ एमठ पुरुदार कुल मराठी पुस्तक :राजा शिक्षा छक्षपति के दश खण्डीम भीवनी के भाग ६, पुट्छ प्रदेश ।

क्रिया-मनक विकास निर्माण-चेय यलती से मुस्लिम विजेताओं की दिया बाता है।

नानकिन में बादणाह कुंड स्माटतः हिन्दू मूलक है क्योंकि नित्य प्रति खान करना हिन्दू राजा के लिए अनिवार्य था। मुस्लिम बादशाह तो यदा-कड़ा ही स्वान करते थे। "राणांक्चम की ओर लम्बी दीर्घा में भट्टियों के विक है और वृक्त समय पहले ही खुवाई करने पर, गरम करने के लिए कुछ जननार्ग मिले हैं।" हमारा उपयुक्त पर्यवेक्षण कि आगरा के लालकिले के जार्धियत्वकता मुस्तिमों के लिए उन स्तान-कुंडों का कोई उपयोग नहीं था, ज्यपंका जातरण की इस वाली से पूर्ण क्य में पुष्ट होता है कि वे भट्टियाँ मुस्तिम आधिपत्य की पांच वताब्दियों में वृक्ति में दब गई थीं और उनकी बानकारी केवल खुदाई करने के बाद ही हो सकी।

'क अरगरे के किने के कुछ प्राने रैखाचित्र प्रदर्शित करते है कि हमाम (राजा का ब्लान-कुंड) के दाई और संगमरमर की एक दीर्घा थी जिसकी तीनों बीर आच्छादित सागं था, किन्तु अब इसका कोई नाम-निशान मस्तित्व ने नहीं है क्योंकि सत्कासीन ग्वनर जनरल लाउँ विलियम बेन्टिक के आदेशों पर इसे गिरा दिया गया था और इसके खण्ड-विखण्डों की र्गालामी हारा बेच दिया गया था।"

इन बात ने हमारे पहले पर्ववेक्षण को ही पुष्टि होती है कि यदि कुछ विचा हो गया है तो वह वह है कि जाबीन हिन्दू किने (लाल) को इसके अन्य दर्शाय आधिपत्यकतीओं न विध्वस और अपवित्र ही किया है। आज जेंगा यह दिखार बहुत है, उसमें कही अधिक लम्बा-चीटा, अधिक राज्यी-चित्र और अधिच भन्द यह । दिदेशी नृस्तिम और अधिनों के छः सताब्दी-गर्धन बाजिएका न प्राचीन और कायकालीन हिन्दू स्थारकों की अकल्प्य और अधार धर्मन पर्देशाई है। किन्तु उसमें आज भी जो नक्षण मेन बचे हैं। े वभी प्रभंत हिन्द है। यदि बुद्ध हुआ है तो यही कि विदेशी आकृत्यण-वारिया और मानवाने इसके अनेह आगो और साज-सजाबट के अलंकरणों मा साम पर्वमारं और शिनष्ट किया है। इस प्रमाण में हम बाहते हैं कि १६, सु॰ यन हुसैन हर कहा, बुद्ध २६। ६०, प्रती, व्यह ८० ।

मध्यकालीन स्मारकों की यात्रा करते समय प्रत्येक दर्गनार्थी, इतिहास का विद्यार्थी व विद्वान् एक सुत्र स्मरण रक्षे कि "संरचना हिन्दू की है, विध्वंः सब मुस्लिम (या अंग्रेजों द्वारा) है।"

भिक्ति संगमरमर की वनी नगीना मिल्जद में दक्षिण दिशा में बने हार की ओर से मच्छी भवन में प्रवेश किया जाता है "इसको किसने बनवाया • • प्रश्न विवादास्पद है।"

चंकि हम पहले ही ऊपर सिद्ध कर च्के है कि मच्छी भवन एक हिन्दू राजमहल है, इसलिए स्वत: सिद्ध है कि इसके साथ संलब्न तथाकथित नगीना मस्जिद एक हिन्दू मन्दिर है क्योंकि यह मध्यकालीन मुस्लिम प्रथा रही है कि प्रत्येक बिजित हिन्दू मन्दिर की मृति को दीवार में अथवा फर्म के नीचे दबाकर, पददलित करने के लिए, प्रत्येक मन्दिर को मस्जिद (या मकबरे) के रूप में उपयोग में लाते रहे थे। यदि यह मुस्लिम प्रेरित कला-कृति रही होती तो इसके मूल के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं हुआ होता क्यों कि यदि वास्तव में निर्माण-कार्य हुआ होता, तो उसको लेखनीबद्ध करने के लिए तो अनेक अभ्यस्त लेखक-व्यक्ति दरबार में उपस्थित रहते ही थे। किन्तु मुहम्मद-विन-कासिम से लेकर बहादुर शाह जक्रर तक कोई निर्माण नहीं हुआ था। यह तो सभी अच्छी वस्तुओं को सर्वव्यापी विनष्टि की लम्बी कहानी है।

"मन्दिर राजा रतन "सम्भवतः महाराजा पृथी इन्द्र के फौजदार राजा रतन का निवास-स्थान था और सन् १७६८ ई० में उस समय बना था जब किला जाटों के आधिपत्य में था। स्परेखांकन में जिहादी यह भवन राजा रतन द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बना लिया गया प्रतीत होता है जिसका नाम दक्षिणी आच्छादित मार्ग के जपर लगे हुए जिलालेखों में मिलता है।"

उपर्युक्त अवतरण प्रचलित भारतीय इतिहास की पुस्तको की अति विभिष्ट भ्रान्त-विचार प्रणाली का एक सुन्दर उदाहरण है। यह अवतरण स्पष्ट प्रदर्शित करता है कि तथाकथित इतिहासकार किसी भी शिलालेख से

किले का हिन्दू साहचयं

१८, बही, पृष्ठ २७-२८ ।

पर, वही, पुष्ठ प्रमान ।

XAT,COM.

कीं। अन्याध्य निकर्ष निकाल वैठते हैं। लेखक प्रारम्भ में ही स्वीकार करता है कि वह करियर 'सम्भवत' एक हिन्दू राजा के एक फीजदार का भवन था। किर वह कहता है कि भवन अभी कुछ समय पूर्व का ही है, नधारि उनका स्परेखाकन जिहादी है। तब फिर एक कलाबाजी की जाती े और नेखक वहुता है कि रूपरेखांकन में जिहादी यह भवन राजा रतन हारा अपनी आवस्यकताओं के बबुरूप बना लिया गया प्रतीत होता है।

अम-निवारण हेतु हम इसमें चिहित कई बातों को प्रकट करना चाहते ै। पानी बात यह है कि आगरे के किने में आज भी इतना अधिक स्थान ी कि १ वडी नताब्दी के किसी हिन्दू राजा की अपने फौजदार के महल ने जिए स्थान देने को कोई आवश्यकता न होती। सन्देह की बात ती यह भी है कि किसी किसे के कन्दर अपना निवास-स्थान बनाए रखने वाला राजा अपने हो किसी कौजदार को किले के भीतर हो निवासी बनने दे। तीसरी बात वह इ.क. यस्टिर राजा रत्न' शब्दावली से किसी ऐसे प्राचीन संस्कृत नान की ध्वनि जाती है जो हिन्दू लालकिले के साथ जुड़ा चला आया है गर्वाप उस पर पाँच जनाब्दियों तक मुस्लिम आधिपत्य रहा है। चौथी बात यह है कि किसी मध्यकालीन भवन के सम्बन्ध में कोई भी बात जिहादी (इस्लामो) वहीं है। वे सभी मुस्लिय-पूर्व हिन्दू संरचनाएँ है किन्तु दीर्घकाल में बनी बाई चारि के बारण जनता की शोखों में उनकी मैली को इस्लामी स्थापतवन ना समझ निया गया है क्योंकि जनता ने भूल से अभी तक सभी अपहर हिन्दू भवनी को मृततः मकबरे और मस्जिद ही मान रखा था।

\* विहालन-कम बढाऊ कान वाले संगमरमर का आला है जिसमें अत्युच्य अलंकृत अस्थान है। इस आले का पक्षि-चित्रण कार्य सुन्दर है बिन्तु उतना अंध्ठ नहीं जितना कि दिल्ली के किले की सिहासनदीयों का

'अत्युक्त अत्युक्त अवभाग' और 'पक्षि-चित्रण' कार्य स्पष्ट ही प्राचीन िन्दु मूल हे है क्योंकि इस्काम में सभी मूर्तिकरण प्रतिबन्धित है।

े (नानी मस्बिद के) केंचे स्वस्थाकार चबूतरे पर दक्षिण-पूर्व

किनारे के पास संगमरमर की एक गूर्य चड़ी है।"

किले का हिन्दू साहबयं

संगमरमर की सुर्य घड़ी प्राचीन हिन्दू भवनों का एक अति सामान्य लक्षण रहा है। इसी प्रकार की एक सूर्य घड़ी तथाकथित कुतुबमीनार के प्रांगणों में अब भी देखी जा सकती है, जिसे हिन्दू-स्तम्भ पहले ही सिद्ध किया जा चुका है। इसी प्रकार आगरे में लालकिले की सूर्य पड़ी सिद्ध करती है कि किला हिन्दू मूलक है। चकाचीध करने वाले संगयरमरी फर्ज बाली मस्जिद किले का मुख्य राजकीय मन्दिर थी। मध्यकालीन इस्लामी रुझान के कारण ही यह मन्दिर मुस्लिम मस्जिद के रूप में उपयोग में आने लगा था।

<sup>पर</sup> भोती मस्जिद के निकट वाले मार्ग के साथ-साथ धुमावदार छत वाला एक भवन है जिसे 'ठेकेदार का मकान' कहते हैं।"

किसी ठेकेदार का मकान किले के भीतर कैसे हो सकता है ? साथ ही 'ठेकेदार' जब्द तो तुलनात्मक दृष्टि से अभी आधुनिक काल का ही है। बुमाबदार छत तो पुरातन रुड़िवादी हिन्दू भवनों, प्राय: मन्टिर अथवा अन्य देवालयों की अटूट, अमिट निशानी है। यह तथ्य कि इसका एक निरर्थक नाम है, प्रदिशत करता है कि किले के आधिपत्यकर्ताओं को जो मुस्लिम थे, किले का उपयोग प्रतीत नहीं हुआ। इसका प्राचीन हिन्दू नाम अवश्य ही भिन्न रहा होगा। अन्यवा यह भवन किले के मुस्लिम आधिपत्य-कर्ताओं द्वारा विनष्ट किये गए मन्दिर का अविशिष्ट भाग ही रहा होगा।

किले का दिल्ली-द्वार 'हाथी पोल' (गज-द्वार) के नाम से भी पुकारा जाता है। दो अलंकृत हाथी, जिनके ऊपर दो हिन्दू वंशधर राजकीय वेशभूषा में आरूढ़ थे, उस द्वार की शोभा थे। हम उनका विस्तार से वर्णन एक पृथक् अध्याय में आगे चलकर करेंगे क्योंकि उनके साथ इतिहासकारों हारा किये गए घोटाले की एक लम्बी कहानी जुड़ी हुई है। यहाँ तो हम मात्र इतना ही कहेंगे कि हिन्दू किलों, राजमहलों और भवनों के मुख्य प्रवेशद्वारों पर, अधिकांशतः हाथियों की मूर्तियां प्रस्थापित होती थी। फतेहपुर-सीकरी नगर, जिसको पहले ही प्राचीन हिन्दू नरेशों की राजधानी

त्र वर्ता, वृष्ट ३२ ।

न्। स्त्री, क्यं ३७ ।

२२, बही, पुष्ठ ३६ ।

XAT.COM.

सिंड किया जा जना है, के पृथ्य प्रवेणद्वार पर भी दो गजराजों की विशाल प्रतिकाएँ मुलोजित है। इसके मुस्लिम आधिपत्यकर्ताओं ने उन हाथियों के मस्तवां को चर-पर कर दिया था जिसके फलस्बरूप अब वहां हार पर वेक्स उनके विज्ञात बेकार दिने ही खड़े रह गए हैं। एक हिन्दू रजवाड़े कोटा के नगर-राजनहम के मुख्य द्वार पर हाथी विराजमान है। एक अन्य हिन्दू रजवाडे भरतपुर में भी किले के मुख्य द्वार पर दो विशाल हाथियों को चित्रित किया गवा है। ग्वालिगर के बाहर भी जो एक अन्य प्राचीत हिन्दू विकाह, न्वानियर द्वार पर हाथियों की मूर्तिया बनी हुई है। अब 'सहैलियों की बाही के नाम से प्रसिद्ध उदयपुर के राजमहत्व में भी अनेक गज-व्यक्तिमाएँ है। नाव ही, 'योन' जब्द संस्कृत 'पाल' जब्द का अपभ्रश रूप है जिसका अबे 'ढ़ारा सुरक्षित' है। द्वारों के नाम सुर्व के पीछे 'सुर्य पोल' और डाओ पर 'हाओ गोत आदि रखना सामान्य हिन्दू प्रथा थी । उसी परम्परा ये हम जब आगरा-दुर्ग के पाचीन मुख्यद्वार को देखते है, तो यह किले के हिन्दु नुसक होने के निर्णायक प्रमाण के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। निकंक निकंको अस्तिम आधिपत्य हर्ताओं द्वारा वे प्रतिमाएँ हटा दी गई हें वह गरिस्थित ब्ह्य प्रदर्शित करती है कि किला मुस्लिम सरचना की र्गात नहीं है। यदि निर्मा मुस्लिम ने फिला बनवाया होता हो। उसने हिन्दू वरम्परा में इतर पर हाथियों की प्रतिमाएँ न बनवाई होती और न ही 'हाथी मील के स्व में हार का नाम ही रखा होता। यदि किसी मुस्लिम ने उन श्रीतमाओं का तिमांण करवाया होता तो कोई कारण नहीं कि किसी अनुवर्ती म्बिन न उन प्रतिसाओं को वहाँ से हटवा दिया होता । हम इस पर पूर्ण विकार आगे बनकर परेंग फिल्नु यहां पर इतना अवश्य कहा जाएगा कि हाथी और हाथी-योल किले के सच रुप में ही हिन्दू निर्माण होने के अमिट वक्षण है। हिन्दू वनस्परा में हाथियों को राज्य-अक्ति और ऐश्वर्य-एश का प्रतीय मानते हैं। जिलों में, धन-सम्पत्ति की हिन्दू देवी लक्ष्मीजी की सदैव दो शर्मिया व चित्रा हुना दिखाने हैं जो अदायुन्त भाव से अपनी सुंडों को व्याकर उनकी बन्दमा करते प्रतीत होते हैं। देवाधिदेव इन्द्र महाराज का गहन गतमा हो है। चेकि हिन्दू राजा देवी परम्पराओं का अनुसरण करता या। वतः शायो शा उचकी शक्ति का प्रतीक हो गया। दिल्ली के लालकिले

में भी, जिसे हिन्दू मूलक सिद्ध किया जा चुका है, इसके माही दरवाजे के पाण्यं में हाथी-प्रतिमाएँ हैं। उस भाग में आजकल हिन्दुस्तान की सरकार की सेना स्थित है, वह द्वार उन्हीं के प्रयोग में आता है।

भे (हाथी-पोल एक विशाल संरचना है जिसके पार्थ में सफेद सम-मरमर से उत्तम रूप में जटित दो विज्ञाल अध्टकोणीय स्तम्भ हैं और वह दो गुम्बद-युक्त कलणों से घिरा हुआ है।"

हम पहले ही हिन्दू राजवंशों और देवी परम्पराओं में अप्टकोणीय आकारों के महत्त्व का विवेचन कर चुके हैं। सभी मध्यकालीन भवनों पर स्थित कलश हिन्दू राजपूती नमूने के हैं। स्थापत्य कला और इतिहास के विद्यार्थी तथा ऐतिहासिक भवनों के दर्शनार्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें। दिल्ली, आगराया फतहपुर-सीकरी के किसी भी कलग में कोई इस्लामी आकार-प्रकार नहीं है। वे सब उस ग्रैली के है जो सम्पूर्ण राजस्थान में असंदिग्ध रूप से दिखाई देती है।

<sup>३४</sup> दिल्ली-दरवाजे के बाहर एक अप्टकोणीय वाड़ा था जिसे इतिहास में त्रिपोलिया के नाम से पुकारा जाता था। परम्परा का कहना है कि इसमें एक बारादरी थी जिसमें राजकीय संगीत बजा करता या किन्तु उस भवन का अब कोई नामोनिशान भी नहीं मिलता है; क्षेत्र के उत्तरी भाग पर अब रेलवे अधिकारियों का आधिपत्य है।"

उपर्युक्त सारांश-उद्धरण बहुत महत्त्वपूर्ण है। त्रिपोलिया शब्द संस्कृत का है और तीन तोरणहार का अर्थ द्योतक है। हिन्दू राजवणी और देवी परम्परा में तीन के अंक का महत्त्व अत्यधिक है। हिन्दुओं के दो देवता है जो तीन-युग्म हैं। एक को दत्तात्रेय कहते हैं जबकि दूसरे देव की आकृति ब्रह्मा (सृजन-देवता), विष्णु (संरक्षक) एवं महेश (संहारक-देव) की एक संयुक्त मूर्ति है। हिन्दू भवनों और नगरों में तीन-तीन तोरणडार हुआ करते थे। फतहपुर-सीकरी का तथाकथित बुलन्द दरवाजा, जिले अब हिन्दू-मूलक सिद्ध कर दिया गया है, तीन मेहरावों वाला द्वार है। अहमदाबाद

किले का हिन्दू साहचयं

२३. वही, गुष्ड ३६ ।

२४. वही, पुष्ठ ४० ।

хат,сом.

गहर का प्राचीन हिन्दु बार (जिसे बनवाने के लिए अन्य देशी अहमदशाह को इन्हें हो प्रमाण-चेव दिवा जाता है) भी दीन महराव-युनत जिपोलिया बाला है। बाच हैं, वशीत दीचों का सन्दर्भ भी महत्वपूर्ण हैं। मंगलध्यनि पुष्त हिन्दू संगीत सभी तिन्दू भवतो, राजभहलो और किलों में प्रतिदिन क्षात और सावकाल बजा करता था। यदि लालकिला मुस्लिम-मूलक होता, तो इसमें कभी भी समीत-दीर्घाएँ व होती, क्योंकि दिन में पाच बार नगात पढते वाले मुश्लिम लोग सगीत को मधुर स्वर-नहरी से आग बब्ला होते हैं। यही तथ्य कि किसे में संगीत दीर्घा थीं जो अब नहीं है, स्पष्ट इजांता है कि किसा मूल रूप में हिन्दुओं की सम्पत्ति ही थी किन्तु इसके अनुकरी मुस्तिम अधिपत्यकर्ताओं ने इसकी सगीत दीर्घा की नण्ट कर दिया

था अमरसिंह दरवाजे के उत्तर में एक पत्थर का घोड़ा है, जिसका किर और गर्दन गात ही किल से नीचे की और ढालू किनारे पर दिखाई देवा है। इसका इतिहास अस्पष्ट है। नामान्यतः विश्वास किया जाता है कि दरबार की मुचिता का अपहनन करने के अपराध में जब सन् १६४४ ने नाहजहां की उपस्थिति में ही जोधपुर के राव अमरसिंह राठीर की मारे वाला बना चा, तब उसकी बोहा इधर से उधर बेतहाला भागा था और इसने दुर्ग-प्राचीर के किने की खाई के पार छलांग लगांत समय प्रार्थना की यों कि अपने स्वामी की हत्या के दूख में सन्तप्त हृदय के स्मारक के रूप में उसको पत्थर का रूप दे दिया जाए।"

किने के हिन्दू मूलक होने के अमुविधाजनक साक्ष्य की स्पष्ट करने के निए मध्यकानीन मुस्लिम लोग जिस प्रकार की सर्ट-नई बातों का आविष्कार करते और उनको डाँतहास पर धोपते थे, उसी प्रकार की अयुक्तियुक्त कशाबा का एक प्रकार क्रांग दिया हुआ है। हिन्दू राजवण और दरवारियों म यह प्रचा, परस्परा थी कि वे अपने उन अज्या की समृति की अक्ष्मण रसाने के लिए उनके ब्यारक बनाते ये जो या तो युद्धभूमि में अथवा विकिय्ट मेवा के उपरान्त दीर्घदीकी होकर अपने प्राण त्याग करते थे। यह एक ऐसा ही प्राचीन हिन्दू अथव है जो प्राचीन हिन्दू लालकिने के भीतर बब्ध मन पर भव्य भाव-भंगिमा में खड़ा था। चुँकि ऐसी प्रतिमाएँ, मृतियाँ आदि मुस्तिम मानस के लिए विरोध-उद्दीप्त करने वाली बस्तुएँ है, इसलिए किले के उत्तरवर्ती इस्लामी आधिपत्यकर्ताओं ने पत्थर की उस प्रतिमा को गिरवाया और तुड़वा दिया था। यही वह प्रतिमा है जो वहाँ उपेक्षित पड़ी है।

जिस लेखक का अवतरण हमने ऊपर उद्धत किया है वह आगे विखता है— 'ध"इसकी कारीगरी सिकन्दरा स्थित अकवर के अरवी सांड घोड़े की पूरी प्रतिमा की तुलना में काफी घटिया किस्म की है।" यह एक अन्य अठी कथा है। अकबर का सिकन्दरा स्थित तथाकथित मकबरा लेक्सात्र भी न होकर सात गंजिला हिन्दू राजमहल है। राजकीय अध्व-प्रतिमा का वहाँ अस्तित्व भी उस हिन्दू राजमहल के पूर्वकालिक हिन्दू स्वामित्व का अति-रिवत प्रमाण है जिसमें अकवर अपनी मृत्यु-शय्या पर बीमार पड़ा हुआ था। अकबर को तो उसी हिन्दू राजमहल में दफना दिया गया था जिसमें वह अपनी मृत्यु के समय शिविरावास किए हुए था। जो लोग यह विश्वास करते हैं कि अकबर आगरे के लालकिले में मरा था और उसके शव को छ: मील दूर सिकन्दरा में दफनाने के लिए ले गए थे, जहाँ विशाल सातमंजिला मकबरा उसी के लिए बनाया गया था, उनको ठीक जानकारी नहीं है तथा के भ्रम में हैं। मध्यकालीन युग में यह तो सामान्य अभ्यास रहा है कि मुस्लियों को वहीं दफना दिया जाए, जहां वे मरे थे। इस प्रकार तैमूर लंग, भहमूद गजनी, हुमायूँ और सफदरगंज सव-के-सब अपने उन्हीं पूर्वकालिक राज-महलों में दफनाए पड़े हैं जिनको उन्होंने उनके पूर्वकालिक हिन्दू कासकों से छीन लिया था।

हम अब पाठकों का ध्यान एक अन्य इतिहासकार की पर्यवेक्षणों की आर आकृष्ट करेंगे जिसकी पुस्तक भी आगरे स्थित लालकिले के हिन्दू मूलक होने के साक्यों से भरी पड़ी है। एकमैब विडम्बना यह है कि उस साध्य-भण्डार के होते हुए भी वह इतिहासकार उसका मूल्यांकन कर इक्तें में असफल रहा वयोंकि भ्रामक मध्यकालीन मुस्लिमों ने भारतीय इतिहास

नम् वही, वृष्ट ४५।

१६. वही, वृच्छ ४व.।

के साथ पर्याप्त मात्रा में हेर-फेर की भी।

वेदक लिखता है- "(हाथी पोल) हार में नगाड़खाना (संगीत होची है। वह रक्षक-वृह भी था और सम्भवत. एक उच्च सैनिक अधिकारी का निवास-स्थान भी था, किन्तु यह निश्चित है कि यह, जैसा कि मार्ग-इजंक बोग कहते हैं, 'दर्शन दरवाजा' नहीं है (वह द्वार जिसके ऊपर बादणाह इंडबंब सामान्य जोव कर सकते थे) जैसा विलयन फिन्च ने वर्णन किया है कि उहाँगीर बादशाह सुर्योदय के समय अपने दर्शन दिया करता था।"

हाथी पोल और नगाइखाना, दोनों णब्द ही हिन्दू राजवंशों से सम्बन्धित प्राचीन पवित्र परम्पराओं के छोतक है। इस प्रकार वे किले के हिन्दु मुसक होते के प्रमाण हैं। लेखक ने मार्गदर्शकों को गलत माना है किन्तु दे गलतो पर नहीं हैं। दर्शनी दरवाजा कहलाता ही इसी कारण है कि प्राचीन हिन्दू राजा लोग अपनी प्रजा को इसी पर चढ़कर दर्शन दिया करते दे। मुस्तिम जासन में इस भवन को किसी समय रक्षक-गृह के रूप में और सम्भवतः विसी अन्य समय पर एक उच्च सैनिक अधिकारी के निवास-स्थान के स्प में भी प्रयोग में लाया गया हो-किले के बहुविध जीवन में वह सम्भव है। इस प्रकार एक ही भवन के इतिहास के विभिन्न कालखण्डी म विभिन्न उपयोग के कारणों में कोई असंगति नहीं है, कोई विरोध नहीं है। एक ही भवन प्यक्-पृथक् काल में भिन्त-भिन्न रूप में काम में लाया जा वकता है। किन्तु 'सूर्योदय' अब्द महत्त्वपूर्ण है। रखेलों के साथ रात-रात इर रंग-रेजियां मनाने और तीव मादका तथा असामान्य ओषधियों के प्रभाव ने निद्रा लेने बाने मुस्लिम बादगाह सुर्योदय के समय कभी जगते नहीं वे। इसके विपरीत, प्राचीन परम्परा के कारण एक हिन्दू सम्बाट् और सामान्य हिन्दू व्यक्ति को अधिकारितापूर्वक नियोजित कर रखा था कि वह नुबोदय है पर्याप्त पहले जन जाए और ओर होते ही अपना कार्य प्रारम्भ कर है। यह बक्त आई, दीर्धकालीन परम्परा कि बादणाह हाथी पोल से, सूर्योदय ने बनव, प्रजा को जपने दशेन दता था, निक्षित ही आगरे के लालकिले में मुस्तिय-पूर्व दिनों के अन्यास की और इंगित करती है।

<sup>-पा</sup>(मोती) मस्जिद के चारों कोनों पर अध्टकोणात्मक दर्शक-मंडप विशालतर संरचनात्मक पूरे विवरणों से सम-स्वर है।" जैसा पहले ही स्पष्ट निया जा चुका है, अष्टकोणात्मक आकृति के हिन्दू महत्त्व को दृष्टि में रखने के कारण स्वतः स्पष्ट है कि तथाकथित मोती मस्जिद पूर्वकालिक 'मोती मन्दिर' है। यदि उसके फर्ण और दीवारों को खोदा जाए तो सम्भव है कि दबी हुई प्रतिमाएँ मिल जाएँ।

भाचित्तीड़-दरवाजे से आगे आप आच्छादित मार्ग से चिरे हुए चतुष्कोण में प्रवेश करते हैं, जो राजसहल के बहुविध जीवन के एक भिन्न काल का सभरण कराता है। यहाँ पर भरतपुर के एक राजा का बनवाया हुआ हिन्दू मन्दिर है, जिसने १८वीं शताब्दी के लगभग मध्यकाल में आगरा जीता था और वहाँ लगभग १० वर्ष तक रहा था।" हम सब जानते ही है कि मन्दिर मुस्लिम पूर्व युग का रहा होगा और उस मन्दिर के देवालय में से एक वह स्थान भी रहा होगा। भरतपुर के हिन्दू शासक ने तो उसका जीर्णोद्धार मात्र किया होगा अथवा इसमें देव-प्रतिमा की स्थापना की होगी। किले की प्राचीनता की असुविधाजनक साक्षी को स्पष्ट करने के लिए उसका निर्माण-श्रेय किसी आधुनिक हिन्दू शासक को दे देने का अति सुलभ प्रकार ही भ्रमित इतिहासकारों ने अंगीकार कर लिया है।

""मच्छी भवन में पहले संगमरमर की क्यारियाँ, जल-प्रवाहिकाएँ, फव्वारे और मछली के कुंड बने हुए थे। राजमहल के इस तथा अन्य भागी से पच्चीकारी तथा अत्युत्तम संगमरमरी फूल-बूटे की नक्काणी की बहुत बड़ी संख्या भारत के तत्कालीन गवनेर जनरल लाई विलियम बैटिक द्वारा नीलाम कर दी गई थी।" स्परणातीत युग से हिन्दुस्तान के समस्त प्रदेशों में विद्यमान अति समृद्ध एवं राजकीय भव्य भवनों को विशाल क्षति पहुँ वान का जो विदेशी तुर्कों, अरबों, ईरानियों, अफगानों और अंग्रेजों ने यत्न किया. उपर्युवत उदाहरण तो उसका एक नमूना मात्र है। मानो जले पर जैसे नमक छिड़कने की बात हो, उन टूटे हुए खण्डहरों का उन बिदेशियों को ही

किले का हिन्दू साहचयं

२७, दें के वे हेवेला पवित 'शागरा निर्देशिका', पृथ्व ४२।

२८, बही, पृष्ठ ४१।

२९. वही, वृब्द ४७, ४२।

<sup>ं</sup> व बही, पृष्ठ ४२।

निर्माण-क्रेंच दिया जा रहा है जिन्होंने उन सुन्दर भवनों को लूटा और

वरनाव्र विया गा। भाकाले सिहासन के बारो तरफ लिखे हुए फारसी शिलालेख से हमें

बानकारी मिलती है कि इसे सन् १६०३ में जहांगीर के लिए बनवाया गया का बह कार्य उसके विता अकबर की मृत्यु से दो वर्ष पूर्व किया गया था, बद वह उस सवय देवन माहबादा ही था। अतः यह सिहासन, संभवतः असबर जारा अपने एक के गही पर बैठने के अधिकार की मानने की समृति-स्वत्य हो बनावा गमा वा ।" हेवेल का अनुमान गलत है । हम शिलालेखों का विवेचन पहने ही कर चुने हैं और भली-भाँति प्रवर्शित कर चुके हैं कि इनमें किया मुस्लिम मरचना का उल्लेख नहीं है।

उपवंकत अवतरण हमारी इस धारणा को पूरी तरह पुष्ट करता है कि मध्यकानीत मुस्तिम दरबार के अंधानुविश्वासी लोग किस सीमा तक झूठ बोलने और लिखने के अध्यस्त थे। हैवेल जैसा निष्पक्ष इतिहासकार तथ्यों और मुस्तिम विकासटों में अनुपयुक्तताओं में अन्तर खोज निकालने में विफल नते हुआ है, बाहे वे पत्री में हो असवा पत्यरों में। हेवल द्वारा आमक जिलानेक को क्यान और उदारताबादी व्याख्या अनुचित है। अकबर को वर बार उनके इत्र जहाँगीर हारा विष दिया गया था। साथ ही, अकबर की नृत् ने पूर्व हो उहांगीर ते खुनी बगावत कर दी थी। इन परिस्थितियों में किन बकार अस्वर इस सिहासन पर अपने बगावती और हत्या पर उतारू बर का नाम बहवा सकता वा ! उसका अर्थ तो राजगदी का त्याग होता। इनमा ही नहीं अदि यह बात ही सब होती तो तथ्य को अनेक शब्दों में द्य भिनानेच पर उद्देव किया गया होता । सम्पूर्ण प्रयोजन को स्पष्ट शब्दी है जन्तुत करने ने बादलाह को रोकता कौन था ? कोई भी व्यक्ति जब्दों को अस्तर का वे बयो कहे ? परिनियतियों के निरीक्षणोपरान्त हैवेल का अनु-भाग प्रतिहासकार के अनुस्य गोभनीय अतीत नहीं होता । हिन्दू सिहासन-पीडिका पर इह जिलानेख बर्चमत जुन्तिम नियाबट ही स्पष्ट स्प में है।

नदी-मुख के उत्तर सर्वाधिक बुमाबदार दुर्ग-शाचीर पर बना मुन्दर

द्मंजिला दर्णक-मंडप सम्मन बुजें है।"

किले का हिन्दू साहचयं

हम पहले ही स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि आगरे के लालकिले की अन्य प्रत्येक बस्तु जिस प्रकार मूल में हिन्दू है, उसी प्रकार यह अष्टकोणात्मक स्तम्भ भी हिन्दू-मूलक है। कुछ लोगों के अनुसार, भाहजहाँ को उसकी मृत्यु (सन् १६६६ ई०) से पूर्व आठ वर्ष तक उसी के पुत्र औरंगजेब ने यहीं पर कद कर रखा था। किले का यही सर्वोत्तम भाग होने के कारण औरंग-जेब ने अपने बन्दी पिता को वहाँ कभी भी नहीं रखा होगा। इसलिए, एक अन्य स्थान अर्थात् तथाकथित जहांगीरी-महल का दशक-मंडप ही वह स्थान रहा होगा जहा शाहजहां को कारावास दिया गया होगा। अतः दूसरे वर्णन पर अविश्वास करने में हेवेल ने गलती की है। किन्तु उपयुक्त अवतरण प्रस्तुत करने में हमारा मन्तव्य भिन्न है। दुर्ग-प्राचीर के ऊपर वाले बुजे की हेवेल ने 'सम्मन बुर्ज' नाम दिया है। हम इससे पूर्ण रूप में सहमत है। मुस्लिम वर्णनी ने इसके हिन्दू मूल को रूप-परिवर्तित करने के लिए 'मृत्यम्मन' या मुसम्मन बुर्व का अपश्चेण रूप प्रस्तुत कर दिया था। सम्मान बुर्ज पूर्ण रूप में स्वीकायं, ग्राह्म है क्यों कि संस्कृत में 'सम्मान' शब्द का अर्थ 'इन्जत' है। चूंकि वही सर्वोत्तम स्थान था, इसलिए सम्मानित शाही अतिथियों को किले के मुस्लिम-पूर्व हिन्दू राजवंशियों द्वारा उसी स्थान पर ठहराया जाता था। यही कारण था कि उस स्थान का नाम 'सम्मान बुजं' पड़ा था। इसलिए किसी भी व्यक्ति को इस बुर्ज का अणुद्ध नामोच्चारण 'मृत्थम्मन' या 'मुसम्मन' बुजं करके नहीं करना चाहिए और नहीं इसे चमेली-बुजं कहना चाहिए जैसा कि आजकल कुछ लोगों का नित्य अध्यास है। ऐसे सभी अभिप्रेरित रूप-परिवर्तन की मध्यकालीन इतिहास के पृष्ठों से बाहर निकाल फेंकना चाहिए।

वास महल की दीवारों में अनेकों आले हैं जिनमें पहले मुगल बाद-भाहों के चित्र रखे जाते थे।" हेदेल स्पष्टतः यह विश्वास करने में गलती पर है कि आलों में मुस्लिम वित्र रखे जाते थे। मुस्लिम परम्परा वित्रों से नाक-भी सिकोइती है। मुस्लिम लोग तो पंगम्बर मोहम्मद तक का चित्र

<sup>15. 80,</sup> W. R.L.

६३, बही, पुछ ६०।

देखने में महोच करते हैं। मुस्लिम चित्रों का धोखा इस तथ्य से उत्पत्न हाता है कि मुनलों के हाथों में किला पड़ने से पूर्व उन आलों में हिन्दू देवताओं और हिन्दू राजाओं के चित्र थे। वहीं तथ्य कि निदंशी मुस्लिम जासन के ५०० वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी उन आलों में राजकीय चित्रों के जह जाने की कथा आज भी प्रचलित है, दर्शाता है कि आगरे के लालकिले वर गूबकानिक हिन्दू शासन की परम्परा कितनी गहन, दृढ़ और दीर्घावधि की भी।

ा वास महल की दीवारों पर उत्कीण एक फारसी कविता इसका निर्माणकान सन् १६३६ घोषित करती है" - हेवेल का कहना है । यह गलत है। इस पहले ही जिलालेखों की विवेचना कर चुके हैं और भली-भाति प्रदानत कर चुके है कि उन जिलालेखों में अपहुरणकर्ता द्वारा तात्कालिक नियाबर को तारीख तो मने ही हो सकती है किन्तु किसी में भी किले अथवा किले के अवन-निर्याण की कोई भी तारीख नहीं है। तथ्य तो यह है कि इस प्रकार के अन्धिकृत, निरुद्देश्य और गौकिया निष्कर्षों द्वारा भारतीय र्शतहासिक अनुसधान का युल नाण हुआ है और भारतीय इतिहास से नम्बन्धित तथ्यो तथा निष्कर्षों के बारे में विश्व की विद्वला को जड़ीभूत करते वे मून कारण भी ऐसे ही निष्कर्ष है। इसके विपरीत, ऐसी ऊल-जलूल, अनुत्तरदायो और असगत लिखावटें इसी के विषरीत निष्कर्षों के असंदिग्ध नवेतक है अर्थात् कि इनका नेखक या तो स्वयं अपहरणकर्ता या अथवा उसका ही बाई का टट्टू था।

ध्या बहागारो महल) के चतुष्कोण की उत्तर दिशा में एक स्तम्भयुक्त महाकल है जो विशिष्ट व्य में हिन्दू गैली, इपरेखांकन है।" यहाँ महत्त्व-वृणे बात यह है कि भ्रामक इस्लामी दावों के होते हुए भी हेवेल जैसे निष्पक्ष इतिहासकारों की दृष्टि ने यह बात ओझल नहीं होती कि स्तम्भयुक्त महा-कथ जनक वय में जिन्दू ही है। यदि उनकी अखिं पर घोर भ्रामक मुस्लिम निवाबरी का वर्श न पहा होता, तो वे यह बात दृष्टि में लाने से न चूक पाते कि न केवल स्तम्मयुक्त महाकक्ष अधितु सम्पूर्ण किला ही हिन्दू नमूने का है।

फिर भी यह कोई कम अनुसह नहीं है कि कम-से-कम कुछ नेवोल्पेयकारी उदाहरणों ने कम-गे-कम कुछ इतिहासकारों का ध्यान व उनकी लेखींनयो को झूठी मुस्लिम रचनाओं और ढोगों के योर इय-परिवर्तनों में से अपनी और आकृष्ट कर लिया।

किले का हिन्दू साहचयं

· · · (तथाक्षित जहागोरी महल कं) चतुष्कोणकी पश्चिमी और वास कमरा, जो अनेको गहरे आलो से विरा हुआ है, पूर्वकाल में मन्दिर था-कहा जाता है, जिसमें हनुमान और अन्य हिन्दू देवताओं की प्रतिमाएँ रखी हुई थीं।"

इस्लामी आधिपत्य की पांच जताब्दिया बीत जाने पर भी किसी हिन्दू मन्दिर के अस्तित्व की कथा का रहस्योद्चाटन कभी न होता यदि यह कथा इससे कम-से-कम १५०० वर्ष पहले तक हिन्दू जासन के अन्तर्गत सम्बद्धित. परिवधित न हुई होती । हेवेन ने मध्यकालीन पुस्लिमी झुठी बातों को सत्य सिद्ध करने में अपनी कल्पना लिखत को पूरी स्वतन्त्रता प्रदान करते हुए लिख दिया है कि चूँकि जहाँगीर की एक पत्नी हिन्दू थी और मा भी हिन्दू ही थी, इसलिए उसने उनको अनुमति दे दी थी कि वे वहां हिन्दू देवा-देवताओं की पूजा कर सकती हैं। हम इससे पूर्व ही बता चुके हैं कि जहांगीर किस प्रकार एक निर्देशी धर्मान्ध नुस्लिम व्यक्ति था जिसको मन्दिर भ्रष्ट करने एवं समूल नष्ट करने में अत्यधिक रुचि थीं। साथ ही, इस बीसवीं शताब्दी में भी, किसी भी हिन्दू महिला को जो मुस्लिम घराने में चली गई हो, वहाँ जाकर किसी भी हिन्दू रीति-रिवाज को मानने की अनुमति नहीं दी जाती है। वह तो अपने व्यक्तियों, धर्म और संस्कृति के लिए अग्राह्य होकर सर्वेव के लिए को जाती है। अतः मुस्लिम स्वच्छन्दतावादियों और नर-राक्सों के हरमों में सदैव के लिए प्रविष्ट की गई हिन्दू महिलाओं का अपनी जन्मकालीन संस्कृति से पूर्णतः पृथक् होने की कितनी दुःश्वावस्था होती होगी, यह तो केवल कल्पना ही की जा सकती है।

हम किले के अन्तर्गत हिन्दू लक्षणों की और संकेत करने के लिए अब एक और ऐतिहासिक पुस्तक की ओर संदर्भ-निर्देश करेंगे। लेखक कहता है:

इस बहा वृद्ध ६० ।

११, मही, कुछ ११।

वद, बही, पुष्ठ ६७।

XAT. COME

"सर टायस रो के पादकी एटवर्ड टेरी द्वारा विध्यत सिहासन पर चढ़ने के निए को एए पाधा पर बादों की पतंथी, वह बार रजत-दर्शनीय वस्तुओं से बनकृत था, जवाहरात जड़े हुए थे जो गृढ़ सोने की छतरी को सहारा दिए हुए थे। (यह दीबाने-आम में था)।"

यह सर्वोधादत है कि हिन्दू, तस्कृत परम्परा में राजगहीं की 'सिहासन' अलगे हैं जिसका अर्थ सिंह कर आसन है। राजगद्दी का यह नाम प्रचलित राने का बारण यह भी है कि हिन्दु राजकीय गहियाँ सिहीं के चित्रों के सहारे स्ता करतो और। वह हिन्दुओं की समान पश्चित भी । इसके विपरीत इस्लामी परम्परा सभी दक्षार के आकारात्मक प्रतीक से नाक-भौ सिकोड़ उठती है। अतः एक बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि विश्व का कोई भी मुल्लिम बादकाह, जो दिवयानुसी मुल्लाओं और काजियों से घिरा रहता हो, एक काकिराता नमने के छिहासन को बनाने का आदेश देने की अनुमति ज्ञान कर वर्षे । किन्तु मध्यकालीन मुस्लिम परम्परा में 'काफिरों' की किसी की बन्तु को हरियाकर अगीकार कर लेने के कार्य की विशिष्ट पूण्य कमें समझा वाने नगा था। पूणित काफिरों ने लुट में प्राप्त महिला, सिहासन या चल-सम्मान विकेता इस्लामी व्यक्ति के लिए तुरन्त अति पवित्र वस्तुएँ हो जाती यो। विसो भी मुस्तिम बादताह द्वारा स्वयं कोई सिहासन निर्माण न कराने वर वी काफिरों के विधान वाले सिहासन पर प्रभुत्व दिखाने का स्पर्ण्टी-बरन वहाँ है, बॉद वह बरत सह की सामग्री में प्राप्त हो गई। इस चर्चा न दह न्यस्ट हो जाना चाहिए कि ब्रिटिश एजेंट ने आगरे के जालकिले के राजगहन में जिस मिहासन पर जहांगीर को बैठे हुए देखा था, वह विजित इषियार गर्र हिन्दू सम्पत्ति हो थी। इस प्रकार, मुस्सिमों के हाथ पड़ने बाला नागरे का बालांकना कार्ड क्लान न होकर, वियुल हिन्दू धन-सम्पत्ति आ धव्यार था। । बादर के पुत्र तथा अन्य नोगों सहित) हुमार्यु के हाथी हें को विचान बावणे जुट में बिकी थी, उसी में यह एक वस्तु सिहासन भी

बह सिहासन बंबेला ही सिहासन नहीं था। लालकिले की प्रत्येक

मजिल में राजमहलों में से हर एक में हिन्दू सिहासन के जिन्त प्रकार का एक-एक सिहासन था। एक तो सफेद संगमरमर के पादी घर रखा था, दूसरा काले संगमरमर के पादी घर था, तोसरा तथाकथित दीवान-आम में या जिसका अभी-अभी उल्लेख किया था और इसी प्रकार अन्य भी था। जिन्त- भिन्त सिहासनों के आधार में वे पणु आकृतियों भी जो हिन्दू राजवणी परम्परा में पवित्र माने जाते हैं। सिहों की आकृति वाला सिहासन सामान्य श्रोता-कक्ष में रखा था क्योंकि हिन्दू राजा जनता की उपस्थित में स्वयं को सदैव सिहासन पर आसीन करता था।

किले का हिन्दू साहचयं

काले संगमरमर के पादों वाला सिहासन उस समय काम में आता था जब राजा किसी व्यक्ति पर राजदोह अथवा हत्या जैसे गम्भीर अपराध पर विचार कर निर्णय सुनाने के लिए बैठता था।

संभेद पादाधार वाला संगमरमरी सिहासन उस समय काम में लाया जाता था जब किसी विणिष्ट अभ्यागत अथवा अतिथि से हिन्दू राजा भेंट करता था।

इतिहास में यह खोज निकाला जाता चाहिए कि उन सभी सिहासनों का क्या हुआ जो सन् १५२६ ई० में आक्रमणकारी पिता बादर के कारण हुमायूँ को, हिन्दुओं से विजयोपरान्त मुस्लिमों के हाथों में जा पड़े थे। जूटे गए अनेक सिहासनों में से एक सिहासन सुप्रसिद्ध मयूर-सिहासन था जिसका निर्माण-श्रेय कुछ तिथिवृत्त कार गलती से जाहजहां को देते हैं।

उसी पुस्तक के एक अन्य अवतरण में लिखा है, जन-जन कटोरा नाम से पुकारें जाने वाले स्तम्भ से १०० कदमों की दूरी पर चार मकबरें पाये गए थे। स्तम्भ की पदनाम छोतक 'झन-जन कटोरा' शब्दावली स्पष्टतः (कुछ अस्पष्ट मध्यकालीन साहचयं सिहत) एक हिन्दू नाम है जो विभिन्न काल-खण्डों में मुस्लिम आधिपत्य के ५०० वर्षों की अवधि रहने पर भी आगरे के लालकिले से सम्बन्धित प्रचलित चली आई है क्योंकि हिन्दुओं का उस किले से पूर्वकाल में जित सुद्द, निकट का सम्बन्ध रहा है। उस स्तम्भ का अस्तित्व भी किले के हिन्दू-मूलक होने का एक अन्य सबल प्रमाण है।

आगरे के लालकिले के भीतर संजोकर रखी गई उस अपार धन-संपत्ति का अनुमान जिसे भारत में मुस्लिम शासन के अन्तर्गत बारम्बार की लूट

<sup>. . .</sup> तो कार वृत्रक निर्माह हुन 'सावरा ऐतिहासिक मीर विवरणात्मक', पृट्ठ ७७'।

द्वारा नथ्ट किया गया था, निम्नलिखित पदटींग से लगाया जा सकता है — \*\* अन् १७०० में बहादुरबाह ने और सन् १७१६ में सँयद भाइयों ने आवर के किये में विकृत कीम भण्डारों की दुर्लेशित किया था।"

लाहरही के दरबार में बार बमरसिंह राठोड़ की हत्या की ओर इंगित हरते हुए अन्य पदक्षेप में कहा गया है— "स्वादबाड (जीधपुर) के राजा गर्जानह राठीह के सबने बडे पुत्र राज बमरसिंह ने (१ जगस्त, १६४४ की) इरबार में ही सलावताओं रोमन जनीर बनती की मार डाला था क्योंकि इस दरबार ने हुमतों अनुपरियत रहने के लिए अत्यधिक बुरा-भला कहा गया का आहजहाँ ने सबकारी की और अपने हरम के निजी कहा में विभाग हेतु दना गया, किन्तु उसने अन्य लोगों को इकारा कर दिया कि अवरमिह को माद अला जाए। इसलिए वह (अवरसिह) स्वयं ही मारा गया था। (किने के बाहर अगरसिंह के पैदल और धुड़सवार सैनिकों ने अपने स्वाची की मृत्यु का समाचार सुनकर अपने अस्वास्त्रों का पूर्णरूप से उपयोग किया और जो भी सम्मुख आया उसे जान से भार डाला अथवा बदंब काट डाली तथा मुरक्षित दूर चले गए)।"

पाठक को उपमेंकत विवेचन से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम आज जानने में जिस जानकिले को देखते हैं, वह प्राचीन हिन्दू किला ही है। यदि मुख्य बीर बात भी बी तो पही कि वह अति विस्तृत और गानदार था। बदि इसके गुरिनक आधिमत्यकत्ताओं और चिजेताओं ने कुछ भी किया है सा बाब इतना कि उन्होंने इनको स्रातियस्त किया, विद्रुष किया और लूटा, किन्तु इसकी दीवारो अयवा भवनी में रचमात्र भी वृद्धि नहीं की। इसके पुनेकालिक इत्यों के भी आचीन हिन्दू नाम-अमरसिंह द्वार और हाकी योज-(द्वार) चने आ रहे हैं।

एक और मृतिश्चित प्रमाण (हिन्दू चिह्न) जो दर्शन अभी भी किले के बनेर धननो पर देख सकता है, बह विज्ञूल है जो कई कल भी पर विद्यमान है। विष्य हिन्दू देवतः बहाप्रम् विव भगवान् का ही एकभाज शस्त्र है। इसी अवार के विश्वन आतरे के सुप्रसिद्ध ताजमहत्व पर भी देसे जा सकते

त्व विश्वास भावता हुन स्टोलिया द मोनोर्, पुट्ट पृह्ण । \$1\_ aft, 900 can 1

है (जिसे हिन्दू राजभवन सिद्ध किया जा चुका है)"—यही स्थिति सिकन्दरा में तथाकथित अकबर के मकबरे की है, वह भी पूर्वकालिक हिन्द राजमहल है।

किले का हिन्दू साहचयं

त्रिणल-कलण को किले के कुछ प्राचीन हिन्दू राजवंशी भागों की भीतरी छतों पर लगी स्वणिम चादरों पर भी देखा जा सकता है।

अतः दर्शकों और इतिहास के विद्यार्थियों को दिग्धिमित करने वाले उन परम्परागत वर्णनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जिनमें कहा जाता है कि प्राचीन हिन्दू किला नष्ट कर दिया गया था। वही प्राचीन हिन्दू किला अपनी हिन्दू छटा और भव्य रूप में आज भी विद्यमान है वद्यपि विदेशी मुस्लिम आधिपत्य की जताब्दियों के कारण कुछ मात्रा में उसको बिद्रुप और विनष्ट किया गया है। किले के वर्तमान डांचे का निर्माण-यण सिकन्दर लोधी अथवा सलीम जाह सूर या अकबर को देने वाले बर्णनों को उन दरबारी बादुकारों द्वारा प्रचारित-अभिप्रेरित कपट जालों की संज्ञा से पुकारा जाकर दुत्कार दिया जाना चाहिए जो या तो अपने इस्लामी संरक्षकों की झठी चापलूसी करना चाहते वे अथवा अपने इस्लामी गुमान की तुष्टि के लिए अथवा दोनों ही प्रयोजनों से एक हथियाये गए हिन्दू किने के निर्माताओं के रूप में झूठे यण के दावे प्रस्तुत किया करते थे।

४०, कृपया पढ़ें : पीठ एन० घोक कृत ताजमहत्त हिन्दू राजभवन हैं।

### अध्याय ६

### मध्यकालीन लेखकों की साक्षी

बकदर के तीन दरबारियों ने उसके राज्य-गासन के वर्णन लिखे हैं। हे दे निजामुद्दीन, जिसने 'तदाकाते-अकदरी' नामक तिथिवृत्त लिखा है, बदाईकी जिसने 'मन्तवाबूत' तबारीख लिखी है और अबुलफजन जिसने आईन-अकदरी लिखी है।

किन्तु पाठक को यह धारणा नहीं बना लेनी चाहिए कि वे सत्य, विज्वास यांग्य वर्णन है। तथाकथित प्रबुद्ध लोकतन्त्र के इस युग में भी हम वनी-भौति जानते हैं कि इस प्रकार सरकारी कमंचारियों और सरकारी इतिहासकारों की केवल वही सामग्री लिखनों पड़ती है जो सरकार द्वारा न्बोकामं होती है। बाँद वे सरकारी पक्ष का पालन नहीं करते तो उनको सरकारी नेवा में नहीं रखा जाएगा। तब उस समय के उन लेखकों की द्रंबा, अनहायाबस्या की यात्र कत्यना ही की जा सकती है जो मध्यकालीन क्विन वानामाह को एकमाय दया पर हो आश्रित थे। मुस्लिम बादशाह लेखक का जिएक्केटन करने, उस लेखक की पतनी का सरेआम अपमान-जीवनग करने, उसके बच्ची की विदेशी बाजारी में दासी के रूप में विकासने, उसकी सारी धन-दीलत को हड्प लेने तथा असहाय लेखक के विश्वादित अग को कार्बजनिक प्रदर्शन के आदेश दे सकता था। मध्यकालीन म्बिन जासन के अन्तर्यत न केवल लेखको अपितु इस्लामी प्रहंगाह की प्रवा के सभी बनी के लिए ही उपर्युक्त बातें नित्य-प्रति की सामान्य घटनाएँ धों। वासहास लगभग प्रत्येक मुस्लिस जासन-काल में घटित ऐसी बातों से भग्रमग्रही ।

इतना ही नहीं, उन लेखकों में से ही एक के द्वारा दिया गया गण पबल

प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है कि वह नेखक केवल वही बात लिख सकता था जिसके लिखने के लिए उसे सवंशिक्त सम्पन्न बादणाह से सब आदेश दिए जाते थे अथवा केवल ऐसी काल्यिक सामग्री ही प्रस्तुत कर सकता था। जिसको उस शिक्त-सम्पन्न बादणाह द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो सकता था। इस सम्बन्ध में किसी दूसरे ने नहीं, स्वयं अकवर के अपने दरबारी-नेखक बदायूँनी ने ही हमें बताया है कि' "(हिजरी सन् १७२) इस वर्ष नगरचैन नामक नगर का निर्माण-कार्य हुआ। अकवरनामा के संकलन के नमय इस विषय पर, एक सरदार ने कुछ पंक्तियां लिखने को कहा, जिनकों में यहाँ बिना किसी फेर-बदल के ही लिख रहा हूँ। यह विश्व के परम्परागत आश्चर्यों में से है कि उस नगर और भवन का कोई नामोनिशान शेष नहीं है, इसलिए उसके स्थान पर अब एक सपाट मैदान हो रह गया है।"

इस कथन की मुक्स-समीका अत्यावश्यक है। पहली बात यह है कि इसमें बित्कूल स्पष्ट रूप में कहा गया है कि लेखकों को आदेश दिए गए थे कि वे केवल वही बातें लिखें जो णहंशाह चाहता था कि लिखी जाएँ। दूसरी बात, आश्चयं यह है कि क्या कोई नगर एक वर्ष में निर्मित हो सकता है ? तीसरी बात, यह तथ्य कि यद्यपि बदायूंनी को कहा गया था कि वह अकवर द्वारा नगरचैन नामक नगर की स्थापना को लिखे, वह आप स्वीकार करता है कि उसने ऐसे किसी नगर का नामोनियान भी नहीं देखा, जिसका वर्ष है कि अकबर ने नगरचैन नामक एक नगर को विध्वंस किया था किन्तु उस नाम के किसी भी नगर की स्थापना कभी भी नहीं की थी। इस प्रकार मध्य-कालीन मुस्लिम लिखावटों से जो बात प्रकट में दिखाई पड़ती है, असली रहस्य उसका उल्टा ही निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। उनकी इच्छानुसार रचनाओं से विभिन्न व्याख्याएँ की जा सकती थीं बयोंकि वे रचनाएँ तो कपट-कार्य का ही एक अंग थीं। मध्यकालीन मुस्लिम लिखाबटों को पड़ते समय चाहे वे कागज पर हो अथवा पत्थर पर, इस तथ्य को सदैव सम्मुख रखने की आवश्यकता है। चूंकि अधिकांश आधुनिक इतिहासकारों ने उन लिखी बातों को ज्यों-का-त्यों मान लिया था, इसीलिए के अमकारी

१. मतवाबूत तवारीख, खण्ड-11, पूछ ६६० ७० ।

महमकालीन लेखकों की साक्षी

अनुसारा व का गए और उनकी किसी भी प्रस्तुत समस्या का समाधानकारी हुन बाफ नहीं हो पाना।

199

अधिकाल क्षाप्त मास्त्रिम मेखको की अन्य विकलता यह रही है कि उन्होंने अपने-अपने जिस शहनाह अभवा दितीय थेगों के संरक्षक को एक-इसरे ने प्रतिन्यकों ने न्याविष्यः, बुद्धिमान्, दयाल्, दानवीर, महान् विसांका, अति उदार और समझदार संरक्षक, महानु आविष्कारक तथा अहान किहान के रूप में चित्रित किया है। इन सब विशिष्टताबाचक शब्दों का सामान्य सर्व यह या कि प्रशंसित व्यक्ति घोर क्रकमी, अन्यायी, अनैतिक, अजिलित निदंशी था। जब वे वर्णन करते हैं कि एक विशेष बादशाह या दरवारी ने किसी यहर या किले का निर्माण किया तो उसका वरों अब वही विकास जाएगा कि उसने तो इसकी विनष्ट ही किया होगा, किनी भी प्रकार उसका निर्माण नहीं।

मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों की एक अन्य प्रिय शब्दावली भी थों। दे सदेव एक हिन्दू नगर का उल्लेख करते और कहते थे कि उनके नुनान वा बादबाह के वहां पदायणं करने से पूर्व यह स्थान मात्र एक गांव ही बा और क्योंकि अदमाह बहा बला गया तथा उसने विशाल निर्माण-बार्यकरों को पूर्व किया, इसलिए वह स्थान फुटवारों, बागों, चीड़ी सड़कों, णानदार वतनो समूछ बाजारों तथा धनिक जनसंख्या वाला नगर हो मदा। ऐका ही अहिंकारपुणे ऐतिहासिक जादू भरा चभरकार है उन मीहडरिया बाटबारों की लेखनों का जिनके पूर्वजों ने 'अरेबियन नाइट्स' कार्यानिक कुलक की रचना की थी। अपने उद्धत समझी स्वामियों के नम्बुच अपन नीहम्बियाई नीरो को नतमस्तक करके अपनी निषुण नेखनी के कुछ बकारों साथ के हो उन्होंने सबने विशाल भवनों को बनाने, गौरव-वाली राज्यहर्ता का निर्माण करने और सर्वाधिक चमत्कारिक नगरों की स्वापना करने की विधि हदयंगम कर ली थी।

इन प्रकार हमें एक मुस्लिम मुंशी के बाद दूसरे मुस्लिम मुंशी (दरवारी लेखक) द्वारा बनाया जाता है कि सिकन्दर लोधी के आगमन से पूर्व आगरा भाष एक गांद हो था, नलीन शाह सूर द्वारा अपनी राजधानी बनाए जाने र एवं की यह एक मध्य ही या, फिर जब अकबर ने आगरा

अपनी राजधानी बनाने का विचार किया तब भी यह गाँव मात्र ही या, अहमदणाह द्वारा अहमदाबाद को अपनी राजधानी बनाने का निर्णय करने से पूर्व अहमदाबाद भी एक नगण्य ग्राम मात्र ही था. और इसी प्रकार टीपू सुल्तान द्वारा आज सभी दर्णनीय भवनों की निर्मिती-पूर्व श्रीरंगपटनम् भी ऐसा ही ग्राम था — इसी प्रकार तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, इलाहाबाद आदि की कहानी थी। तब्यतः सम्पूर्ण भारत गांवों से भरा पड़ा था, पंकिल-कुटियों और झुम्गी-झोंपडियों से भरपूर था जब तक कि अरब, तुर्किस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के निरक्षर बबँरों के झुंड-के-झुंड अपनी जादू की गति और चमत्कारिक दक्षता से भारत में एक के बाद एक अकबरे और एक के बाद एक मरिजद दर्जनों की संख्या में बनाने के लिए भारत में न आए। वास्तव में तो इन विदेशियों की शक्ति और उत्साह इतना अधिक या कि उन लोगों ने अपनी मृत्यु से काफी समय पूर्व ही अपने-अपने मकबरे बनवा लिए थे -ऐसा हमें अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक बताया जाता है।

इसमें तरस और लज्जा की बात तो यह है कि अनुवर्ती दिनों के अपने प्रवंच्य इतिहासका रों ने ऐसे सभी शैक्षिक कूड़े-कचरे में निर्दोष बालकों जैसा सरल, सहज विश्वास कर लिया। इसका परिणाम इतिहास के लिए इतना विनाणकारी हुआ है कि समस्त संसार ने गलत धारणाओं को गहन अध्ययनोपरांत रट लिया और कु-इतिहास को हृदयंगम कर लिया है, यद्यपि ऐसा करते समय सर्वेय यही विश्वास किया कि यह पवित्र, आधिकारिक इतिहास है।

सभी व्यक्तियों को मध्यकालीन मुस्लिम तिथिवृत्तों और शिलालेखों से निषटने से पूर्व इस घोर विश्वसनीयता के अभाव के स्पष्ट विचार अपने सम्मुख रखने चाहिए। अपने हाथ में यह कुंजी होने पर प्रतीत होने वाली सभी असम्भव और जटिल परिस्थितियां तुरन्त ही स्पष्ट हो जाती है।

मध्यकालीन मृस्लिम रचनाओं की वास्तविक प्रकृति के प्रति पाठक को सावधान, सचेत कर देने के बाद हम इस अध्याय में आगरे के लालकिने के संदर्भ में उनमें से कुछ का विवेचन करेंगे।

KAT.COM

"अबुलफजल के अनुसार जागरे के किले में बंगाल और गुजरात शैली के समक्षम १०० रखणीय भवन थे किन्तु अब वे दिखायी नहीं दे सकते।"

अपनी पुस्तक में उपयंक्त उडरण प्रस्तुत करने वाले लेखक श्री एम०ए० हुसैन एक मेबानिवृत्त अरकारी पुरातत्वीय कर्मचारी है। उनकी इस विकायत से कि अबुलफजल हारा उल्लेख किए गए लगभग ५०० भवनों का आगरे के किने में जब कहीं दर्शन भी नहीं होता, केवल दो सम्भावनाएँ स्पष्ट होतो है। या तो अब्लफजन झुठबात कह रहा होगा अथवा जबलकजल के स्वामी अकवर के अनुवर्ती जहांगीर अथवा जाहजहां जैसे ब्यल बादबाहों ने उन भवनों को नष्ट कर दिया होगा।

इन दोनो विकल्पों में से कोई भी विकल्प मुगल शासक के लिए अति वर्षसात्मक प्रतीत नहीं होता। किन्तु विद्वान् पुरातत्वीय कर्मचारी उपर्युक्त बेटुकेपन के कोई भी विष्कर्ष निकाल पाने में विफल रहा है। उसे कोई बेरजा हुई हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। यही तो भारतीय ऐतिहासिक विद्वत्ता की विकासना है। वे अपने आपको किसी के भी प्रति—स्वयं अपने ही प्रति भी-उत्तरदायी नहीं समझते।

वबुनफबन के प्रयोजनी और उसकी रचनाओं का हमें जो अनुभव है, इस उसके बाझार पर कह सकते हैं कि ५०० की संख्या का अर्थ पृथक्-वृषक् नवन व लगाकर महाकक्ष या कमरे या कोच्ठावली या भाग लगाना बाहिए बाहे वे छाटे हो अथवा वहे । तब उसकी टिप्पणी का कुछ अर्थ ग्राह्म हो सकेना। वह सम्भव है कि उसके समय में जो कुछ भाग विद्यमान रहे हों उनका बहागीर वा बाह्बहाँ जैसे अनुवर्ती मुगलों ने भवनों की हिन्दू साज-नज्जा के जीत असहनशील, अनुदारतावण नष्ट कर दिया हो अथवा वे श्रीनकार, मुकम्प या विस्फोटों जैसी दुर्घटनाओं से ध्वस्त हो गए हों।

परन् वह तथ्य कि स्वयं अबुलफजल अपराध स्वीकार करता है वे नमी १०० भवन बगदाद अथवा बुखारा शैली में न होकर गुजरात और बंदाल बेलियों से थे, स्वयं अपराधी द्वारा अपना अपराध गान लेना और हमारे इस निष्कर्ष का प्रवत समर्थन करना है कि आगरे का लालकिला मूल

स्प में हिन्दू कलागृति ही है।

मध्यकालीन लेखकों की साक्षी

वे सभी ५०० या उन ५०० में ते अधिकांत्र भाग अभी भी कही है. यदि विभिन्न कमरों, महाकक्षों व आच्छादित मार्गों को गिना जाय। साथ ही ५०० की संख्या मोटी संख्या या अतिषयोक्ति भी हो सकती है जिसका मत्तव्य लालकिले की अनेक मंजिलों में विद्यमान अनेको बहु-बहु कमरे भी हो सकता है। मध्यकालीन मुस्लिम तिथिबृत्तकार अनिश्चित अतिशयोक्ति-पूर्ण मोटी संख्याओं या विषम आंकड़ों का उपयोग करने के कुख्यात है।

इस प्रकार मध्यकालीन तिथिवृत्तों की व्याख्या उन तिथिवृत्तों के लेखकों के चरित्र, पूर्व स्नेह, छ्झानों और विश्वासी तथा सामान्य मानव-मन्दावली, दुर्बलताओं, अभिष्ठेरणाओं व मुस्लिम तिथिवृत्तकारी की प्रवृत्तियो तथा विणिप्टताओं को सर्दव ध्यान मे रखते हुए ही करना उचित है। उनकी बातो पर जब्दकः विक्वास नहीं किया जा सकता। जिन इतिहासकारों ने उन पर भव्दश: विश्वास किया है वे स्वयं गोरख-धन्धे में फैस गए हैं।

मुगलों को 'बंगाली' गढ़द का क्या अर्थ था, यह बताते हुए कांच न तिखा है "मुगलों को 'बंगाली' जब्द का प्रत्यक्ष अर्थ यही वा जो जाज के भारतीय को 'फिरंगी' (विदेशी) शब्द से अनुभव होता है।" इससे स्पष्ट हो जाता है कि जब अबुलफजल आगरे के लालकिले के सभी ५०० भवनी की बंगाली और गुजराती गंली का कहता है, तब उसका अर्थ यही होता है कि वे (इस्लाम के लिए फिरंगी) अर्थात् हिन्दू गुलोद्गम के हैं।

बदायूनी ने, जो अकवर के समय में दरबारी तिथिवृत्तकार था, लिखा हैं "इस (हिजरी सन् ६७१) वर्ष में आगरे के किल की निर्माण-परियोजना का विचार किया गया था और जो दुर्ग अभी तक ईट का वना हुआ था. उसको उसने केंट्रे-छेटे पत्थरों का बनाया तथा जिले-भर की प्रत्येक जरीब भूमि पर तीन सेर गल्ले का कर लगाने का आदेश दिया। यह काम पांच वर्ष में पूरा हो गया "एक गहरी खाई भी वनी बी जो दोनों ओर पत्थर और चूने को थी ''इसे यमुना नदी के पानी से भर दिया गया था ''किने

२. धागरा किला - संखद थी एमं ० ए० हुमेल, पृष्ट २ ।

<sup>3.</sup> कीना हिंह बुक, वही, पुरठ १२।

इ. मतसायून तबारीख, बण्ड २, पुष्ठ ७४।

की बनवाने की नागत लगभग तीन करोड़ थी।"

रपर्यका दिव्यक्त में समाबिए सुठ को हम तुरना बना नकते हैं क्योंकि हमें यह की बताया आता है कि हिन से मन् १७२ में ही अनत्वर ने 'नगर वैस' नाम का एक अन्त नगर भी बताया था। नया अकवर कोई व्यावसायिक जिल्पकार तथा नगर-रचना शास्त्रज्ञ या जो वर्षानुवर्ष नगर पर नगर बनाए का रहा या है तथा बह कोई जादूगर भी था जो एक मा दो सा पाँच वधीं 🕏 ही नापूर्ण नगरों को पूर्ण योजना, उनका निर्माण और जन-आवास करा सकता था, जैसा उसकी और से फतहपूर-सीकरी, नगरचेन और आगरे के बालिति के बारे में दावा किया जाता है ! प्रश्न यह भी है कि इन सभी नीनो स्थानो का निर्माण-काल प्रायः एक ही था तो अकवर बादशाह उस अन्तरिम अवधि में ठहरा कहाँ था ? साथ ही, 'पाँच वर्ष' तो बदायंनी की वह विक मध्यावली ह जिसे उसने उन सभी विभिन्न परियो बनाओं की पूर्ति के जिए प्रयुक्त किया है जिनका निर्माण-श्रेय उसने अपने वरिष्ठों को जूठ-मूठ ही दे दिया है। उदाहरणाये, एक अन्य स्थान पर बदायूँनी लिखता है "दाबबाह ने सीकरी पहाड़ी की चोटी पर प्रेख के मठ और प्राचीन प्रार्थना-लय के निकट अत्युच्च राजमहल बनवाया । उसने एक नये प्रार्थनालय और एक ऊँची तथा विकास मस्तिर की नीत रखी। लगभग पांच वर्ष की अवधि में भवत पर्ण हो गया या और इसने यह स्थान फतहपुर घोषित कर Supper Par

अस कृष्टिन विधिवनकारों का रक्षान अन्य प्रिय अको पर है। उदा-रागार्थ, विदेशी आक्रमणकारों तेम रलगे, जिसने आत्मचरित लिखा है, उन कोमों को बक्षा १,००,००० दोहराता है जिसे उसने भितन-भितन स्थानों पर कल किया था। अन्य मृष्टिनम निधिवनकार को १०१ का अंक अच्छा लगता है। बॉक उनका सुठ ही लिखना होता था, इसलिए उनकी वह प्रिय बक्षा बार-बार एसके, निधिवन में दिखाई देने लगती है, चाहे वह उस समय किया कर अववा राजमहेल अथवा किसे के निर्माण का उल्लेख कर रहा हो। वा किसी राज्य की अर्थागाथा का गान कर रहा हो अथवा किसी अधीनस्थ कर्मचारी को दान में दी गई धन-राति का वर्णन हो।

मध्यकालीन लेखकों की साक्षी

अतः एक सच्चे इतिहासकार को भुप्तचर जैसी अच्छा दृष्टि ने अठ के ऐसे लक्षणी को कोज निकालना चाहिए, विजेच रूप से बच प्रध्यकाचीत मुस्लिम तिथिद्ता की बात हो।

वदायंनी के उपर्युवत अयतरण में एक और फंदा अगरे के द्रीं कट में है। 'आगरे के दुर्ग' कट्ट-समृह में उसका अर्थ नगर प्राचीर है, आगर के गढ़ी नहीं। यह बात उसके एक अन्य अवतरण ने स्वट है जिसमें वह कहना है ''संयद मूसा वादणाह के प्रति सम्मान प्रदर्णित करने आगा था किन्तु संघोगवंश एक स्वर्णकार की हिन्दू पत्नी गर मुख्य हैं! तथा। उसका वास मोहिनी था। जब नैन्य-दल रणवम्भोर की ओर चला तब उनने की जी रह जाने का उनाय निकास निवा। उसने आगरे के दुर्ग के भीतर ही मजान ने लिया ।' एक सामान्य जुल्लिम व्यक्तिका एक सामान्य हिन्दू की नन्नी पर मोहित हो जाता और उसी के मकान के पास हो सकान न नेने का नाम इस बात का द्योतक है कि बदावनी का 'आगरा दुर्ग' नव्यक्ति में अर्थ करने आगरा का बहारदीयारी जहर है।

वदायंनी द्वारा प्रयुक्त इस णव्दावली के अर्थ की ध्यान में रखकर आइए हम एक बार पुन: पूर्वीक्त अवतरण का अध्ययन करे। वह कहता है—"इस हिजरी सन् १७१ वर्ष में आगरे के किले की निमाण-परियोदना का विचार किया गया था और जी दुगे अभी तक ईट का बना हुआ था, उसकी उस अकबर ने केंटे-छंटे पत्थरों का बनवाया:""

यह बात ध्यान में रखते हुए कि हम एक धोले-पूर्व, उमन्धि-उपवार और खुलामदी टिप्पणी का विचार कर रहे हैं, हम अब इसकी जरा आर सूक्ष्म समीक्षा करें। पहली बात यह है कि क्या यह स्वच आक्ष्मवें भी जात नहीं है कि आगरे के सम्पूर्ण नगर (या कम-से-कम इसकी श्रेशक दीवार) और उसके दुने के निर्माण की सम्पूर्ण कथा दरवादी-इतिहास लेखक भाव आधी दर्जन पवितयों में समाप्त कर दे। क्या उसे हमें और अधिक विवरण देशी नहीं

ह, बही पुट्ट १५२ ।

६. वहाँ, छण्ड ॥, वृत्य पृष्टि ।

XAT. COME

नकता वा स्वीकि आवरा नकर की दीवार और उसका किला पहले ही विद्यमान थे। एक दूसरा संकेशक भी। वह जिस बात को कहने के लिए इनने हाच-चैर भारता है, यह केवल यह है कि आगरे की दीवार (नगर-पानीर), जिले और उसके भीतर को दीवारें इंटी की थी, जिनके स्थान पर अस्वर ने क्यरों को अस्वर दिया था। किन्तु हुन पाठक को यह भी बताए देत हो वह अध्यारीय और निहित-आणय भी सच से बहुत दूर है। अकब र ने बहा-बहां कुछ मरम्यत का काम करवाया था, जो हर किसी व्यक्ति को मध्य-समाग्र पर कराना ही पहला है।

हम इसी निर्णय पर पहुँच गाए है क्योंकि प्राचीन हिन्दू किले और नवर-प्राचीर विना भूल-कृत ने प्रस्तरीय-रचना के माध्यम से पूरी तरह नेवार तो वर्ड दे। यह बात समस्त भारत में देखी जा सकती है। यह काना कि अववर से पूर्व भारतीय नगरों और किसों की विधाल दीवारें हैं वे बनो हुई थी, परने दर्जे को बेहदमी है। स्पष्ट है कि जैसा नगरर्चन नामक नगर के सामले में हैं; बंदाएंनी ने आगरा नगर-प्राचीर और किले का नियाण-ध्येय अवसर को केवल इसीलिए दिया है क्योंकि उसे आदेश दिया हुआ था कि वह ऐसी कपटपूर्ण टिप्पणी करे। इस सम्पूर्ण कपटपूर्ण टिप्पणी में एकमात्र आधिकारिक विकरण यह है कि अकबर किले की अप-बावों कर के सुविवत करने और सवासे को अपनी निर्धन प्रजा की मानो बान ही दक्षार निया करती थी।

अवबर के 'हरन मेह निया मिट्ठू' विधिवन कार अबुलफजल ने एक तिविक्त निवाह को तीन बहे-बहे खगडों में है। फिर भी आगरे के नानविने वे कान्यनिक निर्माण के सम्बन्ध में उसे जो कुछ कहना है यह यह ह— बादमाह नवामत ने नान पत्थर का एक फिला बनवायां है जिसके तमान किया इसरे किया का उपलेख किसी भी प्रवासी ने सही किया है। इनमें बगान और गुजरान के मुन्दर नमुनी की चिनाई वाले ५०० से अधिक भवन है पूर्वी पहिन्द (द्वार) पर पत्थर के दो हाथों हे जिन पर उनके स्वार बेट हे जुलतान सिकान्टर जोधी ने आगरा को अधनी राजधानी

बनाया था किन्तु वर्तमान बादशाह ने इसको सजाया-सँबारा है "।"

मध्यकालीन लेखकों की साक्षी

लालकिले के बारे में अबुलफजल ने ऐसी असंगत टिप्पणी की है। जिस किले में ५०० भवन हों, उसका वर्णन मात्र कुछ पंक्तियों में कर देन बाले दरवारी इतिहासकार के लेखन-कार्य का मृत्यांकन प्रत्येक पाठक घली प्रकार कर सकता है। उन दोनों हाथियों के सम्बन्ध में आधुनिक इतिहासकारों हारा किए गए कपट-कार्य का रहस्योद्धाटन हम आगे पृथक् अध्याय में करेंगे। यहाँ हम पाठक का ध्यान केवल दो वातों की ओर ही आकृष्ट करना चाहेंगे। पहली बात यह है कि आगरे के किले का मुख्य प्रवेशहार, जिस दिशा से सुर्योदय होता है उस ओर अर्थात् पूर्वाभिमुख होने के कारण ही यह सिद्ध है कि किला हिन्दू-मूलक है क्योंकि पूर्व-दिशा हिन्दुओं को पवित्र है। किसी मुस्लिम किले के द्वार पर कभी भी हावियों की प्रतिमाएँ नहीं होंगी तथा मुस्लिम द्वार का मुख पूर्व की ओर कभी नहीं होगा।

ध्यान देने की दूसरी बात यह है कि अबुलफजल अत्यंत सतर्कता-पूर्वक इस बारे में चुप है कि उन हाथियों पर सवार व्यक्ति कौन है। किन्तु हम आगे चलकर स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार एक-के-बाद एक पश्चिमी लेखक ने ऊल-जन्त कल्पना कर ली है कि वे दोनों गजारोही चित्तीड़ के राजपूती वंशज थे, जिनको अकबर ने मार डाला था और फिर भी जिनकी गजारोही प्रतिमाएँ पूर्ण बैभवसहित अकबर ने ही बनवा दी थीं। जिनको अति विवेकी इतिहास-अध्येता और परिश्रमी विद्वान् समझा जाता है वहीं पश्चिमी विद्वान् इस प्रकार की कूड़ा-करकट भरी डेरियाँ एकत्र कर है-यही तथ्य उस सर्वनाश का द्योतक है जो विदेशी मुस्लिमों और पिन्निमी विद्वानों ने पृथक्-पृथक् भारतीय इतिहास का कर दिया है। हम इतनी बड़ी भारी भूल का आद्योपांत विवेचन आगे एक पृथक् अध्याय में करेंगे।

अकबर के दरबारियों में से दो-बदायूंनी और अबुलफजल - की टिप्पणियों की सूक्ष्म-विवेचना इस प्रकार सिद्ध करती है कि यद्यपि अकवर ने आगरे उर्फ बादलगढ़ के हिन्दू किले को पहले ही अपने आधिपत्य में ले लिया तथा जब तक आगरे में रहा तब तक उसी में रहता आया, फिर भी मुस्लिम तिथिवृत्त-लेखन की उग्रवादी परम्पराओं ने दरवारी चाटुकारी को सभी भवनों का निर्माण-श्रेय अपने इस्लामी प्रभुओं की निर्माण-वृत्ति को देने

कार्यन तथा एक वर्टर द्वारा छन्दिन, चाईने-प्रकारों, चंड 11, पुष्ठ १९५ ।

के निए जिस्स कर दिया। जुड़ी कालों की लिखने का ग्रह दृश्यद आदेगा-वृकार कार्य अववर के दरवारों इतिहासकारों ने अप्रयद, अस्पष्ट और निमृत् द्वांबनो हारा क्या है जिनमें आगरे में अकबर द्वारा किले की किसी समय, किसी प्रकार बनवाने की बात कही गई है जिसके बारे में किसी को भी, कही भी। होई प्रस्त पड़ने की आवस्थकता नहीं है।

इयर दिए वर् अवतरण में अब्लफताल ने स्वीकार किया है कि आगरा इसमें पूर्व भी राजधानी रह पुका है। जब वह दावा करता है कि अंकबर ने इते चनावा मेंबारा है तब उसका भाव यह है कि अकवर ने अपनी उपस्थित ने उस स्थान को जोशा बढाई थी।

अविन्यमी अवनी, नगरी और किलों के निर्माण के यज की मुस्लिमी (कारजाहो) को देने के असम्भव किन्तु अपरिहार्य कार्य सम्मुख उपस्थित होने इर मुस्सिम तिथिवत्तवारों के पास इसके अतिरिक्त और कोई उपाय शेप नहीं था कि वे अल्पन्ट, अंडिकाक, निर्धक और इयर्थक टिप्पणियों के मूलम्में बढ़ा याते । यही यह बात है जो बढार्युनी तथा प्रत्येक अन्य मुस्लिम तिबिब्त कार ने की है। यहाँ कारच है कि अति विशाल नगरों और किलों ने बर्गन मात्र कुछ पंक्तियों तक ही सी सित रहते हैं और लेखक जूमिन जीवतहरू, रचना के प्रयोजन, रूप-रेखांकनकार और निर्माणावधि के बारे में विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रस्तों के बारे में पाठक को स्वय लोचने के लिए मैं जियार में छोड़ देला है। वे बब कुछ विवरण देने का बतन करते हैं तब उनके बिटरण अन्य वर्णना अववा प्रतिस्थात-साक्ष्य के बिलकुल' विपरीत इंटरे है। जत हम इतिहास के विद्याधियों और विद्वानों तथा समारकों के इनेनाथियों को इस बारे ने सावधान करना चाहते हैं कि वे मध्यकालीन मुस्तिम दाया पर तब तक कोई विक्तास न कर जब तक कम-से-कम अति-नावधान, न्यतन्त्र सञ्जापन से सर्वना सन्बन्धी वे दावे प्रमाणित न हों।

अबलपजन और बदावेंनी की टिप्पणियों तथा ऊपर दिए गए अन्य नाक्या में। नृक्ष्म प्रनीक्षा ने हम इस निष्कर्ष पर पहुँचने है कि विशाल प्राचीर भीर जालबिने व युक्त आगरा नगर पहले ही विद्यमान था। अकबर (४०० वरं-वरं भवनं।-भागी वाले) किले में ही निगन्तर रहता या और इस प्रकार एकके झारा इसके किसील का प्रकन ही कभी प्रस्तुत नहीं हुआ।

अन्य मुस्लिम तिथिवृत्तकार फरिक्ता ने लिखा है—"सन् १५६४ ई॰ में आगरे की पुरानी दीवार जो ईटों की बनी हुई बी, गिरा दी गई बी और लाल पत्यर की दीवार नई की नींव रखी गई थी जो कार वर्षों की समाप्ति पर पूर्ण हो वई थी।" इस कथन की छल वृत्ति भी त्यष्ट है। बदावुंनी के समान ही उसका सम्पूर्ण निहित भाव वह है कि अकबर ने हिन्दू इंटों की दीवार के स्थान पर पत्थर नींव में भरवा दिए। किसी पुरानी दीवार को क्यों गिराया जाए और नई दीवार की नींव-मात्र रखी जाय ? इतना ही नहीं, पाठक को यह भी ज्यान रखना चाहिए कि मोटी नगर-प्राचीर पृशे तरह पत्चर की ही नहीं होती है, पत्चर तो मात्र बाह्य भाग पर ही लगाया होता है। दीवारों का सारांक तो सदैव ईटों का ही होता है। हम जब इन बातों पर विचार करते हैं तब फरिस्ता की टिप्पणी बहुत बेहदा प्रतीत होती है। यदि करता ही तो अकबर एक पूर्वकालिक इंटों की दीवारों में पत्वरों की चिनाई करवाते परन्तु पहले ही इंटों की बनी हुई दीबार को पिराकर पुनः उसी जगह इंटों की दीवार में पत्वरों की विनाई कराने में क्या तुक है ? तथ्यत: तो वह उसे विराता ही क्यों ? और यदि एक नई दीवार बनाई ही जाती है तो फरिस्ता वह क्यों कहता है कि एक नई दीवार की नींव रखी गई बी ? उसे सीघे बब्दों में यह क्यों नहीं कहना चाहिए कि एक ध्वस्त दीवार के स्थान पर एक नई दीवार बनाई गई थी ? इस प्रकार के विक्लेयन से स्पष्ट हो जाता है कि विद्यमान हिन्दू संरचनाओं का निर्माण-श्रेय किसी भी मुस्लिम बादशाह को दे देने की उन्नवादी मुस्लिम तिथिवृत्त लेखन की परम्परा का अधाधुंध परिपालन ही फरिक्ता भी कर रहा था। उसके द्वारा उल्लेख किए गए सन् १५६४ वर्ष तथा चार वर्ष की अवधि भी अन्य संबों में दिए गए उसी विषय के वर्णनों से भिल्न है। बदायूंनी का दावा है कि दीवार उठाने में ही पाँच वर्ष लग गए थे। मध्यकालीन मुस्लिम विधिवृत में ऐसी साबह बातों से विद्यार्थी को इतना ही समझना चाहिए कि (जिबबा जैसे अन्य करों के अतिरिक्त भी<sup>5</sup>) अकबर ने आगरा स्थित किसे की

मध्यकालीन लेखकों की साझी

८ इतिहासकारों के यन में वह झांत खारका है कि प्रकार ने बडिवा-कर नाफ कर दिया या । यह काल्पनिक कर-मुक्ति थी मध्यकातीन इतिहास का एक और सुठ है। "सकवर ने बढ़िया-कर कभी भी समाप्त नहीं किया"-इस तय्य को गी। एन० धोक ने 'कौन कहता है सकबर यहान था' लॉर्थक धपनी पुस्तक में कर-सम्बन्धी विश्वेष प्रध्याय में प्रमाषित किया है।

MAT. COME

मरम्थत कराने के लिए ही कम से-कम चार या पाँच वर्ष तक अपनी गरीव प्रजा से विशेष कर बलून किए। किन्तु सभी वर्णन इस तथ्य की ओर इंगिल करते हैं कि किला अत्युक्तम अवस्था में था। चूँकि अकबर अपने समस्त संगी-नाथियों, विज्ञात रक्षक सेना, बड़े जन्तु-संग्रह और अरेबियन-नाइट्स की क्रेंनी बासी १००० महिलाओं के हरम के साथ वहाँ पर निवास करता था। इसलिए इस निष्कर्ष निकालते हैं कि अकबर ने जपने ऐसी-आराम के लिए निधंन जनता को जिवन करके उनसे धन-राशि लेकर किले को पून: रंग-रोगन बरवाया और अत्यधिक सजाया-सँवारा था। प्रत्येक मुस्लिम शासक को मुख्य पर राजवही के लिए होने वाले रक्त-पिपासु संघर्षों का परिणाम वह हुन कि नानकिने का गुर-एक पत्थर हिल जाता था तथा समस्त मुस्तिम ज्ञासन-काल में इसका धन-वैभव, उपकरण और जड़ाऊ-जटाऊ बाबान भी जूट निया जाता था। यहाँ एक अत्यावश्यक बात थी जिसके कारण अकबर ने अपने दरकारी चाटुकारों, खुशामदियों के साध्यम से अपने विभिनेतों में वह बात प्रविष्ट करा दी कि उसी ने किला बनवाया था जबकि नव्य यह है कि उसने जनता के खर्च पर इसमें बहुमूल्य वस्तुओं का भण्डार बनाय-जनाय बना दिया।

### अध्याय ७

## आधुनिक इतिहासकारों की साक्षी

आगरे के किले को सिकन्दर लोधी, सलीम गाह सूर अयवा अकबर हारा बनवाने के बारे में मध्यकालीन मुस्लिम तिथिवृत्तकारों के झूठे दावे की परीक्षा कर लेने के बाद हम अब यह जानने का यत्न करेंगे कि क्या किसी आधुनिक लेखक को भी किले के निर्माण के सम्बन्ध में स्पष्ट, सत्य जानकारी है अथवा नहीं!

विन्सेंट स्मिथ ने अत्यन्त सतकंतापूर्वक, स्वयं को अलिप्त रखते हुए तथा शंकित हृदय से पर्यवेक्षण किया है—' यदि बदायूंनी द्वारा लिखित तिथि-पत्रों पर विश्वास किया जा सकता हो तो अकबर ने (बादलंगढ़ के सीमा प्रदेश में) सन् १४६१-१४६३ में ही निर्माण प्रारम्भ कर दिया या जब उसने बंगाली (या अकबरी) महल बनवाया । सन् १४६४ में (बादलगढ़ के स्थान पर) गढ़े हुए पत्थरों का एक नया किला बनवाने का आदेण दिया गया था । (अकबर के बेटे और मुगल शासन के उत्तराधिकारी) जहांगीर के अनुसार निर्माण-कार्य १४-१६ वर्ष तक चलता रहा और इसकी लागत ३४ लाख रूपये आई "अकबर द्वारा बंगाल और गुजरात के मुन्दर नमूनों पर, किले के भीतर ५०० भवनों का निर्माण किया गया कहा जाता है "उनमें से अधिकांश तब बिनष्ट हो गए थे जब बाहजहां ने अपनी रुचि के अनुसार बनवाने के लिए उन भवनों को नष्ट करा दिया अकबर के समझ का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्मारक जो अब भी विद्यमान है, तथाकथिल जहाँगीरी-महल है "किन्तु इसकी निष्चित तिथि का पता नहीं लगाया जा सकता।

१. बिन्सेंट निगय की पुस्तक-'प्रकबर, महान सुमल', पृष्ठ ५५।

XALCOM:

ऐसा प्रतीत होता है कि इसका निर्माण राज्य के उत्तराधिकारी जहांगीर के जानाम हेतू किया गया था "(पदर्शण: जहांगीर, खण्ड १, पृष्ठ ३ : अबुल- फरन कहता है कि आपं आठ वर्षों में पूरा हो गया था "वदार्यूनी के जन्म में इसी को पाँच वर्ष कहा है)।

उपर्यंक्त बवतरण में विन्तेंट स्मिण स्पप्ट ही बदायेंगी की सत्यता को प्रायक्ष क्य में और जबनफड़न की सचाई की परोठा रूप में सन्देह की दक्षि वे देखता है। स्पष्ट है कि जन्य कोई स्वतन्त्र स्रोत न होने के कारण बह भी बदावंनी और अब्लफनन तथा जहाँगीर द्वारा कही हुई बातों की ही नए सम्बन्धित एवं पेकीडा रूप में प्रस्तुत कर देता है। तथ्य तो यह है कि जनने स्वयं को इस निर्णय करने के अयोग्य पाया है कि वास्तव में किला पांच बड़ी में बना वा बबबा ११ वर्षों में। इससे सिंह होता है उन सभी लेखकों ने बनगड़न्त बातें निखी है। एक अन्य जटिनता यह है कि वादलगढ़ के बीमा प्रदेश में सन् १५६१-६३ के मध्य अकवर द्वारा केवल एक ही भवन बमाली महन-उपनाम अकबरी महल-बनवाया गया कहा जाता है। इनका जर्ष यह है कि बादलगढ़ की बाहरी दीवार को कम-से-कम पूर्वकालिक हिन्दू बंदबना स्बीकार किया जाता है किन्तु भ्रमित करने के उद्देश्य से हमें पुन बताया जाता है कि इसके दो वर्ष बाद ही एक नया किला बनाने के बादेश दिए गए थे। नया इसका अर्थ यह है कि अकबरी महल के पूर्ण होने ने पहने ही बादनगढ़ की दीवार और इसके भीतर की सभी इमारतें तथा न्वव तकाक वित अकवरी महत भी नण्ट कर दिए गए थे ! जाली बातों-टिप्पणियों से ऐसे ही बेहदे निष्कर्ण निकलते हैं। किन्तु बदायूँनी के साथ न्याय करते हुए हम औं स्मिष का भ्रम कुछ सोमा तक दूर करना चाहते हैं। इस पहने ही इस बात का विदेवन कर चुके हैं कि बदायूँनी आगरे की नगर-अबोर को किसा कहकर सम्बोधित करता है। बादलगढ़ को वह आगरे की बढ़ी के क्य में कहता है —स्पष्टत: स्थिव 'किला' शब्द के प्रयोग से

कुछ भी हो, बदावृंनी की कुफ और अस्पष्ट लिखावटों की विन्सेंट निषक हारा को धई व्याच्या के अनुसार भी अकबर ने जो कुछ निर्माण करावा दह बादलबढ़ के भीतर मात्र एक राजगहल वा जिसको बगाली

महल उपनाम अकबरी महल का नाम दिया गया था। किन्तु हमारे पास यह प्रमाणित करने के लिए पूरे प्रमाण साक्ष्य उपलब्ध हैं कि एकमात्र भवन-निर्माण कराने का वह दावा भी सफेद झूठ है। अबुलफ बन की साक्षी के अनुसार लालकिले में ५०० भवन थे। वे बंगाली और गुजराती गैलियां के थे। अतः उन बंगाली भीली बाले भवनों में से पहले ही विद्यमान एक भवन का बदायूँनी ने अकबर की सुष्टि कहा है। फिर यह स्वीकार किया जाता है कि वह तथाकथित अकबरी महल उपनाम बंगाली महल ध्वसावशेषों में है। उसका अर्थ यह है कि हम एक परस्पर विरोधी निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं अर्थात् कुछ भी बनाने के स्थान पर, अकबर ने कम-से-कम उन पूर्वकालिक ५०० हिन्दू भवनों में से एक को विनष्ट कर दिया, जो बंगाली जैली में बना हुआ था। अन्यथा उन भवनों में से एक ही ध्वस्त रूप में क्यों हो, वह भी स्वयं अकबर द्वारा ही बनवाया हुआ भवन, जबिक किले का गेण भाग अत्युत्तम प्रकार से सुरक्षित है ! इसी प्रकार तो भारतीय इतिहास को पूरी तरह विकृत किया गया और विदेशी शासन के एक हजार वर्षों में उचल-पुथल कर दिया गया। उसके सम्बन्ध में भी स्मित्र स्वीकार करता है कि "इसकी निश्चित तिथि का पता नहीं लगाया जा सकता।" यह तो स्वाभा-विक ठीक बात ही है क्योंकि यह अकबर-पूर्व मूलोद्गम की है।

अन्य बेहदगी यह अंतिनिहित भाव है कि अकबर ने सम्पूर्ण हिन्दू बादल-गढ़ को नष्ट किया और ५०० भवनों सिहत लालिक का पुनः निर्माण कर दिया — मजाक ही मजाक में और मानो जादू से ही — जबिक फिर कुछ दणाब्दियों बाद उसका पोता शाहजहां भी मजाक ही मजाक में उन सभी ५०० भवनों को नष्ट कर बैठा और अपनी ही मजी के अनुसार उसने पुनः उन ५०० भवनों का निर्माण कर दिया। क्या यह इतिहास है या अरेबियन नाइट्स? क्या इस बेवकूफी में विश्वास करने बाले व्यक्तियों को इतिहास-कारों की संज्ञा दी जानी चाहिए? क्या उन्होंने विचार किया है कि बादशाहों का जीवन-कम क्या था? क्या उन नोगों ने कभी इस बात पर गौर किया है कि उन बादशाहों के शासनकाल कितने सकटपूर्ण थे? क्या उन्होंने कभी ध्यान दिया है कि उनकी शासनावधि कितने वर्षों की रही है? क्या उन्होंने कभी ध्यान दिया है कि उनकी शासनावधि कितने वर्षों की रही है? XAT,COM.

और उनने हो त्यान पर अन्य १०० भवती की गोजना और फिर उनका निर्माण करते थे किनना धन और समय लगता है ? क्या वे विक्थास करते हैं कि इस कार्य को बाव यन-भौती के रूप में ही किया जा सकता था ? वया विश्वस और प्रतिमाण का वह बतिबिशाल कार्य उन बादशाहीं द्वारा नन्यान होना सम्भव या जिनके हरकों में ५००० वेगमें-वादियां बन्द थीं और हो अवधिक परावी और वहीं-बृटियों के व्यसनी थे ? किन्तु भारतीय इतिहास को तो इसी प्रकार लिखा गया है और सम्पूर्ण विश्व में इसे ऐसे ही पहाचा-सिखाबा जा रही है।

एक अन्य छोटी पर्यटक मार्गदिशका का कहता है : "इतिहासका रों के अनुसार यह किला राजा बादलांसह द्वारा निमित्त एक हिन्दू सुदृढ़ दुनं बाबतका के स्थाय पर बना है जिसको बर्तमान किने के लिए गिरा दिया था। वस्य तो यह है कि आज किला जिस रूप में है, यह अनुवर्ती बादशाही के सब्बत (कुल) प्रयत्नी का फल है। अकबर द्वारा स्प-रेखांकित और निनित इस किले के जहांगीर और जाहजहां द्वारा परिवर्धन किया गया

एएडका ज्यानरण भी किने की निमिती के सम्बन्ध में परम्परागत च मपूर्ण धारमाओं को बिविध सप में दर्जाता है। हम पहले ही लिख चुके हे वि बोदनीसह नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। इतिहासकारों ने बादलीसह नामक कांक्त के अस्तित्व की कल्पना कर सकते की छूट ली है क्योंकि उनके ाना में किने का नाम आज भी आदलगढ़' ही गुजता है। दूसरी जात यह है कि दे बानने नहीं कि इस किन की किसने और कब बसवाया था, इसिनग् े सम्बद्ध इसका निर्माण श्रीय विभिन्न बादणाहा अथवा बादणाही के वस्तों को देने है। इस प्रचार, जबकि अन्य लोगों ने किन्न की निर्माण कराने का खेल निवन्दर कोशों और मसीम जाह मुरे तक को दिया है, तथापि उपगुंकत अवसरण सम्पर्ध क्षेत्र अस्वर और उसके एक बहाँगीर लथा पौत्र गाहनहां का देता है। उसमें भी विखह यह नहीं बनाता कि कीन-सा जाग और एवं भित्रकी धन-राजि ने और भिन प्रयोजन से बनवाया था ! बह वर की वती बताता कि बादलगढ़ केव गिराया गया था और क्यों मिराया

गया था, उसे गिराने की लागत कितनी थी और उसे गिराने में कितना समय लगा था ?

जाधुनिक इतिहासकारों की साबी

हम पहले ही देख चुके हैं कि किस प्रकार कीन ने लालकिन का २२०० वर्षीय इतिहास प्रस्तुत किया है और उस स्थल पर (अर्थात सन् १४६४ ई० में) जहाँ कहा जाता है कि अकबर ने किले को मिरवा दिया था, बही पर कीन ने परोक्ष रूप में स्वीकार किया है कि चूंकि एक वर्ष बाद ही (अर्वात् सन् १५६६ ई० में) किले की छत के ऊपर से हत्यारे की नीचे फेंक दिया गया था, इसलिए अकबर द्वारा किले का तथाक थित निराया जाना असम्भव, अस्वीकार्य, अविश्वसनीय और अयुनितयुक्त है।

थी एम० ए० हुसैन ने लिखा है: "मुगलों से पूर्व हो आगरे ने एक किला विद्यमान था - यह तो स्वतः सिद्ध है : - किन्दुं निश्चितपूर्वक कहा नहीं जा सकता कि यह बही दुर्ग है जिसे बादलगढ पुकारा जाने लगा परम्परा का आग्रहपूर्वक कवन है कि बादलगढ़ का प्राचीन दुगं, जो सम्भवत पुरानी तोमर या चौहान मोर्चेबंदी थी, अकबर द्वारा रूपपरिवर्तित एव परिवर्धित किया गया था स्वकीय उपयोग-हेतु । किन्तु इसकी पृष्टि जहाँभीर द्वारा नहीं हो पाती "।"

उपर्युक्त अवतरण प्रदर्शित करता है कि श्री हमैन किसी अधिकारी व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर पाते, और इसीलिए सभी विकल्पों को प्रस्तुत कर रहे हैं। हम प्रश्न कर सकते है कि यदि अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ ने कुछ भी निर्माण-कार्य किया होता तो क्या उन्होंने अपने वे दावे उन अनेकों शिलालेखों में न अंकित करवाए होते जो उन्होंने लालकिने में अनेक स्थानों पर लगवाए हं ? वे कभी इतने श्रमीले अथवा विनम्न थे ? यही तथ्य कि उन्होंने व्यावहारिक रूप में कोई भी ऐसे दावे नहीं किए थे, स्पष्ट दर्शाता है कि उन्होंने बनवाया कुछ भी नहीं अपितु एक पुराने किले पर आधिपत्य ही किया था। तथ्य तो यह है कि भ्रमणीय, दर्शनीय स्वानी पर जिस प्रकार धुमक्कड़ लोग अपने नाम लिख आते हैं उसी प्रकार के सभी असंगत जिला-लेखों का एकमात्र निष्कषं यह है कि सिकन्दर लोधों, सलीम माह सूर, अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ प्राचीन हिन्दू नालकिले में धुमनकड हो व जिनके बिजयी होने पर किला उसके अधीन हो गया था और जो हमारे यस्युख ईसा-सबत् ग्रुग से चना आया है।

एक दूसरी प्रतक में भी इसी अकार का श्रम प्रवर्शित किया गया है। इसमें क्या है- अज आगरा नगर जिस स्थान पर है, वहीं पर एक लघतर नगरी विश्वमान भी और आज जहाँ पर वर्तमान आगरा किला है. वहां घर ११वीं सताव्ही से १५वीं सताव्ही तक बादलगढ़ के नाम से प्रसिद्ध एक छोटा स्थानीय किला बता हुआ था। सन् १५०४ में दिल्ली के तत्कालीन अक्लान-जासक ने अपनी राजधानी बादलगढ़ ले जाने का निश्चय किया। बत् १४०४ वे १७०७ तक भारी-गांगेय मैदानों के मुस्लिम शासकों की राजधानी आगरा रही'""

उपर्यक्त जबतरण भी उन्हीं सामान्य असंगतियों और परस्पर विरोधी वातों ने भरा पड़ा है जो उस लेखक की रचना में समाविष्ट होती है जिसे विने वे मलोद्गम के सम्बन्ध ने स्पष्ट चिन्तन नहीं है। उसका यह विश्वास बरना नतत है कि मुस्तिमों के आधिपत्य से पूर्व आगरा एक 'छोटा' नगर था और इसका एक 'छोटा' किला था। हम पहले ही संकेत कर चुके हैं कि नव्यकालीन गुन्तिन तिथिवृत्तकारी के 'छोटे' इस्लामी दिमागीं में पूर्व-कालिक हिन्दू स्थानों को 'छोटा' में इयाल किया जाता था ताकि वे शेखी बबार मकते कि वे 'छोटे' स्थान उस समय तुरन्त 'बड़ें' हो गए जब उनके इस्तामी बादशाही शहशाहों ने वहाँ आधिपत्य किया — स्थिति गुब्बारे के जुनाने — बड़ा कर देने के समान थी। स्वयं 'अग्न' शब्द ही संस्कृत भाषा में क्षणो नगर का दोतक है। उँसा उप्रवादी मुस्लिम रचनाओं के आधार पर इसको विक्वास करने की कहा जाता है, यदि हिन्दुओं का अग्रणी नगर 'छोटा' या, उब तो सम्पूर्ण भारत देश को ही अति लघु आकार बाले विनिपृट दश के नमान हो समझना पट्ना। उसके बाद मुस्लिम लुटेरों ने इन बहा बनाया। इन 'छोटा' कहकर पुकारने के बाद भी, लेखक कहता है कि मुस्तियों ने इसे यन १५०४ से १७०७ तक अपनी राजधानी बनाया कः । वे इसे अपनी राजधानी नमीं और कैंस बनात जब तक कि इसमें लाल-निन्तः सादमहल, त्याकधित ऐत्मादुद्दीला तथा अन्य अनेकों हिन्दू राज-

महल, भवन और सुरक्षित स्थान न होते ? अनुवर्ती मुस्लिम आधिपत्य-कर्ताओं हारा इन वस्तुओं को हड़पा गया या और इनका निर्माण सम्बन्धी यक उन्हीं लोगों के साब जुड़ गया जो उनमें रहने लगे अथवा उन्हीं भवनीं में जिनकी मृत्यु हो गई।

आध्निक इतिहासकारों की साक्षी

श्री एस० एम० लतीफ का कथन है- आगरे के किले का प्रारम्भ सन् १५६६ ई० में किया गया वा और इसके तीन वर्ष बाद ही फतहपुर-सीकरी को माही निवास के लिए चुना गया था। अनले १७ वर्षी तक उस (अकबर) ने अपना दरबार फतहपुर-सीकरी में लगाया '''

यदि हम उपर्युक्त टिप्पणी पर विश्वास करें, तब तो अकबर अत्यन्त चंचलवृत्ति वाला मूखं ही सिद्ध होगा कि आगरे में एक विशाल किले का निर्माण प्रारम्भ करा दिया और उसके पूर्ण होने से पहले ही तीन वर्ष के भीतर ही फतहपुर-सीकरी को अपनी राजधानी बना बैठा। साथ ही सन् १५६६ में आगरे का किला अभी बनाना शेष ही था तो सन् १५६६ में गड़ी पर बैठने के बाद से अगले १० वर्ष तक अकबर ठहरा कहा था? और (मुस्लिम वर्णनों के अनुसार) यदि फतहपुर-सीकरी तब तक वनी हुई नहीं थी, तो वह अपनी राजधानी वहाँ किस प्रकार ने जा सकता था ? और उन्हीं मुस्लिमों के अनुसार, यदि फतहपुर-सीकरी सन् १५७० से लगभग सन् १५८५ तक निर्माणाधीन ही थी, तो अकबर कहाँ ठहरा हुआ वा, और फतहपुर-सीकरी में किस प्रकार रहा ? फिर हमें यह बताया जाता है कि फतहपुर सीकरी ज्यों ही निमित हो गई, त्यों ही अकबर ने इसका परित्याग कर दिया और (सन् १५८५ में) एक बार फिर आगरे में ही अपनी राजधानी ले आया। इस प्रकार हमें अत्यन्त अयुक्तियुक्त, अनुचित बेहूदिगयों की श्रृंखला में विश्वास करने को कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि अकबर ने आगरे को अपनी राजधानी सन् १४४६ से १४६४ या १४६६ तक बनाए रखा और वह स्वयं आगरे के किले में निवास करता रहा। फिर हमें बताया जाता है कि उसने किले को ध्वस्त कर दिया किन्तु इतिहासकारों की जानकारी नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया? किन्तु फिर भी वे हमें गह

रे, की बीक डीक गांबक रावित 'बागरा कीर दसके रमारक', पृथ्द है से छ तक ।

३. श्री एस०एम० सतीफ़ कृत : 'बामरा ऐतिहासिक बोर वर्णनात्मक', पृष्ठ पर्ष ।

хат,сом.

नहीं बताते कि बद तक उस किले का पुनर्निमणि नहीं हो गया, तब तक कहाँ रहता रहा ? फिर हमें जिल्लास करने को कहा जाता है कि चाहे जिला पूर्व हो गया हो अथवा पूर्व होते ही, अकबर अपने सगी-साथियो तथा साज-सामान के बाब पतहपुर-सीकरी के लिए चल पड़ा। उसी समय हमको यह विश्वास करने के लिए भी कहा जाता है कि फतहपुर-सीकरी जंगलों से घरा हुआ क्षेत्र था जब अकबर ने उसे अपनी राजधानी बनाया। हुमें इस बात को कोई जनकारी नहीं दी जाती कि वह नए आगरे के किले की सुविधाओं और नुरक्षा को छोड़कर उस जंगल में रहा कैसे ? इसके आबाद होने से पूर्व ही रने कतहरूर-सीकरी कीसे और क्यों कहा जाने लगा? तभी हमें यह विश्वास दिनाया जाता है कि जिस समय सभी दरवारी लोग सारी फीज, हरम, व्या-अवह और निजी सगी-साथियों सहित अकवर उस जंगल में निवास कर रहा था, तभी बानी जादू के प्रभाव द्वार। द्वाधार चमकदार फन चपके में उनके पैरों तल आ गए, उनके चारों और भव्य दीवारे उठ गर्ध, उनवे निरो के उत्पर राजोचित छते तन गई, और देखी पलक मारते ही, बिना किसी की किसी भी प्रकार की असुविधा उत्पन्न किए ही, सम्पूर्ण मृष्टिन्तृत नगरी ने अत्यन्त सफाई और गास्ति के साथ गाही इस्लामी रकापना को विज्य की सर्वाधिक मुन्दर इमारती में घेर लिया। आकर्षक दरवारी नहिनाएँ नवीधिक प्रिय वेजभूषा में सज-सँवर गई, दरबारियों की सबने अधिक तड़क-भड़क बाला गण-वेश प्राप्त हो नवा और सभी राज-वृत्त प्रार्थना करते ही चमकदार भूषा-भूषणी, शूंगारी और जड़ाऊ कामी न बन नए। और ज्यों हो फतहपुर सोकरी नई-नवेभी दुलहन जैसी बन-हर गाउँ हो कि बचल अकब्र का सन पुन: चलायमान हुआ, फतहपुर-नंकरी वे दकता गया, आगरा जाने के लिए व्यय हो गया और फतहपुर-सोबारी को निद्यों, कुलो और मुकरों के हितार्थ परित्यकत कर दिया तथा स्वय भित्र जागरा नीट शाया।

बध्यकालीन बुक्तिक तिथिवृत्ती की असंगत और उपवादी गहबड़ी को बिना किसी हत्यापन किए ही अन्धाध्य स्वीकार करने पर आधुनिक नेवनी द्वारा ध्वननी और अनुसरदायों निर्माण-श्रेय देते हुए आगरा नगर, जागरे के लालांकले, फलहपुर-मोकरी तथा अनेक अन्य नगरों व भवनी के मुलोद्गम के बारे में लिखी गई सभी रचनाओं का ऐसा ही बेहदा अपयार्थ है।

आधुनिक इतिहासकारों की साक्षी

हम अब एक और वर्णन उद्धृत करेंगे। इस समय यह पुस्तक सरकार के अपने प्रातत्व-विभाग का प्रकाशन है। इसमें भी वही भ्रमावस्था पूर्ण-रूप में चरितार्थ हुई है। इसमें कहा गया है-"अकबर की सरकार की राजधानी आगरा थी, न कि दिल्ली। उसने लोधियों का इंटो का किला गिरावा और वमुना के तट पर अपना प्रसिद्ध किला बनवाकर नगर को नया रूप, नया जीवन प्रदान किया "। यह पहला अवसर था कि सँबारा हुआ पत्थर न केवल महलों में अपित परकोटों में भी प्रयोग में लाया गया थाःग्रा

उपर्युक्त अवतरण में अनेक दोष, असंगतियाँ, विरोधी बाते तथा भ्रान्तियाँ समाविष्ट है। पहली बात तो यह है कि यदि अकवर की राजधानी आगरा ही थी तो वह उस समय कहाँ रहता था जब उसने किले को गिराया था? लेखक ने किस आधार पर कहा है कि यह लोधियों का किला है? हमने पहले ही विवेचन कर लिया है और यह पाया है कि यह दावा निराधार है। लेखक को यह विचार किस कारण आया कि एक पुराना किला गिरा कर उसने 'नगर को नया जीवन प्रदान किया?' नगर को इससे क्या अन्तर पड़ता है कि किला नया है अथवा पुराता ? यह स्पष्ट प्रदर्शित करता है कि मात्र पुस्तक का कलेवर बढ़ाने के लिए इस सरकारी प्रकाशन में भी असंगत और अनिधिकारिक वक्तव्य जोड़ दिये गए हैं। अन्तिम बात यह है कि वे कौन-सो परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण लेखक ने कह दिया कि वह पहला अवसर था कि सँवारा हुआ पत्यर न केवल महलों में अपितु परकोटों में भी (भारत) में प्रयोग में लाया गया था ...?

क्या एक के बाद एक इतिहासकार ने अपने विपुल पुस्तक-भण्डारों में हमे यह नहीं बताया था कि अकबर से णताब्दियों-पूर्व (यदि उसी कथन को सत्य मान लिया जाय) मुस्लिम-आक्रमणकारियों ने ध्वस्त हिन्दू मन्दिरी, भवनी, किलों और राजमहलों के पत्यरों के टुकड़ों से अपने मकबरों और मस्जिदो

<sup>ा.</sup> मुरातरबाँग धवर्णव, समारक घोट संबहालय, भाग-1, वृष्ट २०५।

को बक्षवा बा ने का उसका यह अर्थ नहीं है कि मुस्लिमों हारा भारत पर आक्रमण होने ने पूर्व हो इस देश में पत्थर के भवन असंख्य मात्रा में थे ? जब उस हब जिब्बत बात को भूस जाना और यह बक्त व्य दे देना कितना बेहदा है कि बक्रबर या उसी की भाति अन्य किसी भी विदेशों मुस्लिम ने हिन्दुओं को पहली बार प्रदर्शित किया कि लाल पत्थर या संगमरमर के धवन किस प्रकार बनते हैं। भारतीय इतिहास, जो आज पढ़ाया और विश्व-भर के बचल प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसी ही बेहदिगियों, परस्पर विरोधी बातों और अयुक्तियुक्त सन्दर्भों से भरा पड़ा है जिसने सत्यापन और जाँच-पड़ताल के बभाव में ग्रीक्षक जगत् में हंगामा, सत्यानाश प्रस्तुत कर दिया है।

हम पिछले अध्याय में मध्यकालीन मुस्लिम तिथिवृत्तों के कुछ नमूने सर्वेक्षण में देख चुके हैं कि उन्होंने किस प्रकार अपने आही संरक्षकों के लम्बच उपवादों धुटने टेकने की वृत्ति में लिखी गई अपनी झूठी अस्पष्ट न्यनाओं द्वारा विख्य-भर को धोखा दिया है। इस अध्याय में हम देख चुके हैं कि आधुनिक नेखक भी इन रचनाओं के प्रभाव में वह गए हैं और उन्होंने स्ववं को खोबे का जिकार बना लिया है। इतिहासकारों से जिस सतकता, बत्यापन और परिस्थित-निरीक्षण की आशा की जाती है, वे उस कर्तव्य-पालन में दिफल रहे है।

मून-प्रवचना और अनुवर्ती चोर उपेक्षा का संयुक्त प्रभाव अत्यन्त नवावह हुआ है। इसने एक महान् देश और एक देश के महान् जाति के निया के दिवास को एक विकृत मोड़ दे दिया है तथा अपना सम्पूर्ण यश विदेशी आअमणकारियों वा लुटरों को दे दिया है। यह तवाही केवल दिवास तक ही सीमित नहीं रही अपितु इसने शिल्पकला के क्षेत्र को भी इन्हें कर दिया है और जिल्पकलाकार को यह विश्वास दिवाकर घोष्ठे में वभी मुक्तिम मुलोदगम के हैं तथा जब तक वंदर अरबों, तुकों, ईरानी और आमलों न भारत कर आकर्मण नहीं किया था, तब तक भारत के मूल देश- विश्व उन आधारमत मायक और धोषे से भरी सायह बातों से बेहदे के हुन के इदय न और अस्त रहा है। उन बेहदी धारणाओं को प्रत्येक व्यक्ति कितना समय इगेगा।

#### अध्याय द

# किले का निर्माण-काल अज्ञात है

महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि आगरे के किले का सन्दर्भ इंगित करने बाले अनेक इतिहास-प्रन्थ हैं, तथापि उनमें ने कोई भी इस बारे में निक्चित नहीं है कि इसकी निर्माण-तिथि क्या थी अथवा इसे किसने बननाया था? उन सभी में विभिन्न निर्माताओं और विभिन्न तारीखों का उल्लेख हैं। वे लोग भी, जिनकी धारणा है कि हम आज आगरे में जिस लालकिले को देखते हैं, उसे तीसरी पीढ़ी के मुगल बादशाह अकबर ने ही बनवाया था, यह बताने में असमर्थ हैं कि उसने इसका निर्माण कव प्रारम्भ किया था और यह कार्य पूर्ण कब हुआ था?

वे लोग यह भी नहीं जानते कि अकबर ने केवल बाहरी दीवार बनवाई थी अथवा कुछ भीतरी राजमहल भी बनवाए थे।

हम इस अध्याय में पाठक के सम्मुख उन अस्पष्ट और असत्यापित प्रवंचनाओं को प्रस्तुत करेंगे जिनका उल्लेख मार्गदिशकाओं एवं इतिहास ग्रन्थों में आगरे के नालिकले के निर्माण-वर्ष अथवा निर्माण-वर्षों के रूप में किया गया है।

सरकार के पुरातत्व विभाग के एक प्रकाशन में कहा गया है कि "अकबर ने लोधियों का इंटों का किला गिराया और यमुना के तट गर अपना प्रसिद्ध किला बनवाकर नगर को नया रूप, नया जीवन प्रदान किया । किला सन् १५६५ में बनाना शुरू हुआ था और सन् १५७४ में प्रा हुआ।"

हम आगे कुछ अबतरणों को उद्भृत करेंगे जिनसे स्पष्ट हो जाएगा कि

१. पुरातत्तीय प्रवर्णेय, स्मारक ग्रीर संब्रहालय, भाग २, पृष्ठ ३०७।

जना ने सम्बन्धिन किन्त नारी से बताई है। त्यप्ट है कि किसी के भी याम ब्रिसन दरबार के आधिलेखों पर निर्मर रहने योग्य कोई आधार नहीं है।

एक बाधनिक स्थितन लेखक द्वारा लिखी गई एक अन्य पुस्तक में कहा ै यन् १४७१ हे अकदर द्वारा निमित आधुनिक किला भारत के महान-

सर रान्तुमें ल्योब कार्यों में ने एक हैं।"

गरवर्ती अवतरण की पूर्ववर्ती अवतरण से परस्पर तुलना करने पर हमें ज्ञान होता है कि बद्धपि पहले अवतरण में कम-स-कम यह बताने की सद्वित लो बी कि किने का निर्माण मन् १४६५ में प्रारम्भ किया गया था और इसे पुरा सन् ११७४ में निया गया था, तथापि पिछले अवतरण में तो केवल सन १४७१ का हो दुबाँछ का में उल्लेख कर दिया गया है। क्या हम इससे यह बक्त कि अगरे के अति तस्व-बोडे, विज्ञान लाम किने की नींव जनवरी मन १५७१ ने रखी गई की और उसके शीर्ष-कलश दिसम्बर, सन् १५७१ में बना दिए मए थे। अन्य व्याच्या यह हो सकतो थी कि जैसा ईश्वर द्वारा बिल-कृष्टि वे सम्बन्ध में बाइबल में दावा किया जाता है, अकबर ने कहा, ''एक बावकिने की रचना होनी बाहिए, और देखों। लालकिला तैयार षा !" दिनकृत बना-ठना अभिनव !

तीकरा त्यप्टीकरण यह होगा कि सन् १५७१वें वर्ष की बिलकुल बीच को वहीं में सबेरे-सबेर अकबर ने आदेश दिया कि किले की नींच रख दी जाय और नच्या नमय तक यह निवास-योग्य तैयार हो गया जिसमें अत्यन्त विकार कार्ली वयतकतो में से एक में मोज-से वेटे-लेटे वह एक साम्राज्य का स्वय ने उने।

हम बन-च-कन यह नमझ पाने में विफल रहे है कि लेखक का यह कहने वे उत्पर्य ब्या है कि "आधुनिक किला सन् १४७१ में अकबर द्वारा निर्मित हुआ का।" विस्तवर स्तर की परीक्षा में भी ऐसी बात लिखने वाले विद्यार्थी को एक बहा जुन्छ ही प्राप्त होगा। क्या कोई विजा एक साल में बन सकता है ? क्या यह किया किसी गत्ते का बना हुआ था ?

तथापि, हम लेखक से इस बारे में पूर्णतः सहमत हैं कि "आगरे का लालकिला भारत के महानतम बास्तुशिल्पीय कार्यों (रचनाओं) में ने एक है।" हम उसका ध्यान उसी के द्वारा प्रयुक्त 'भारत' गब्द की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। असावधानी-वण किन्तु रहस्यमय इंग से वह ठीक ही है। आगरे का लालकिला विशालता और भव्यता, दोनों में ही बास्तुशिल्यीय अत्युत्तम नमुना है। यह विष्टिता में भारतीय अर्थात् हिन्दू है क्योंकि यह ईसा-पूर्व काल में निर्मित हुआ या जब न तो ईसा का और न ही हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इस बात को हम कीन तथा कई अन्य लोगी की साक्षियाँ प्रस्तुत करके सिद्ध कर चुके हैं। अकबर भारतीय नहीं था। वह तो भारत में शासन कर रहा अन्य देशीय व्यक्ति था। वह कभी ऐसे किले की कल्पना भी नहीं कर सकता था जो मैनी में पूर्णतः हिन्दू जैसी का निर्माण हो। न ही उसके पास किसी किले को बनाने का समय या क्योंकि वह जीवन-पर्यन्त आक्रमण, युद्धी अथवा अपने ही संग-सम्बन्धियी और दर-वारियों व सेनापतियो हारा किए गए विद्रोहों को दवाने में ही लगा रहा। अकबर पितृ-वंश में घोरतम नर-संहारक तैमूरलंग का और मातृ-पक्ष में एक अन्य नर-राक्षस चेंगेज खान का बंशज था। उसकी धमनियों में भारतीय रवत की एक बूंद भी नहीं थी, विन्सेंट स्मिथ का कहना है: यदि धारणा यह है कि उसने हिन्दू महिलाओं से विवाह किया था, तो स्पष्ट रूप में यह समझ लेना चाहिए कि उन तथाकथित शादियों में से प्रत्येक मामला 'अपहरण' का मामला या। यदि अकबर ने भारत में कुछ निर्माण-कार्य किया होता तो वह निर्माण समरकंद और बोखारा की अनुकृति पर ही होता, न कि बाराणसी और मथुरा की शैलियों पर।

कुछ भी सही, पाठक को उपयुंक्त दो अवतरणीं की विधमता ध्यान में रख लेनी चाहिए। एक में कहा गया है कि आगरे का नानकिना सन् १५७४ के मध्य बना था, जबकि दूसरे में उल्लेख है कि यह सन् १५७१ में बना था । स्पष्ट है कि उनको उन वर्षों का उल्लेख करने का कोई अधिकार नहीं

किले का निर्माण-काल अज्ञात है

२. की प्रान प्रान सरोक कृत : 'सागरा — ऐतिहासिक और प्रयंतारमक', प्रट कर 1

३. बिन्नोट स्मिय कृत ध्वकवर महान मुगल', पुष्ठ ७।

४, श्री गीत एन० प्रोक कत 'कौन कहता है कि प्रकार महान वा ?', पृष्ठ १२६-936 1

XAL COME

है क्योंकि वे सभी बिना किसी आधार के ही हवा में बातें कर रहे हैं।

तह पहिचमी विद्यान लेखक हेबेल ने लिखा है— र्''वर्तमान किला बकबर द्वारा मन् १४६६ में उसी जनह पर प्रारम्भ करवाया गया था जहां वर सतीन शाह सुर द्वारा बनवाया गया एक पुराना किला हुआ करता पर सतीन शाह सुर द्वारा बनवाया गया एक पुराना किला हुआ करता

महा हमें एक तीसरी ही बेतुकी तारीख अर्थात् सन् १५६६ की उप-लांच्य हो जाती है जो पहले कही गई दो तारी खों अर्थात् सन् १५६५-७४ तवा ११५१ से भिन्त है। चूंकि श्री हेवेल ने यह नहीं बताया है कि किले को बनात ने कितने वर्ष लगे अथवा यह पूर्ण कब हुआ था, इसलिए स्वत: तिइ है स्पष्ट है कि उसे इस बारे में विश्वास नहीं था। तब स्पष्ट है कि वह यह विस्तान करने में गलती पर है कि अकबर ने किले का निर्माण सन १५६६ वे प्रारम्थ किया था। किला तो पहले ही विद्यमान था और अकबर म्बद उससे निदास कर चुका था। वह कभी इससे बाहर नहीं गया जैसा बिले की ऊपरी बंजिल में सन् १५६६ में आधम खान द्वारा आजम खाँ की करून कर देने की घटना से स्पष्ट है। अतः, अकबर द्वारा लालकिले का निर्माण कराने का प्रधन हो नहीं था। वह उस अवन का निर्माण कैसे करा नकता था जिससे वह स्वयं निवास कर रहा था! अतः स्पष्ट है कि हेवेन को वह विक्वान करने में गलत जानकारी है कि अकबर ने सन् १५६६ में क्ति का निर्माण प्रारम्भ करवाया। इसी कारण वह उस वर्ष की सूचना देने के बार ने भी कामीश है जिस बर्ष किले को अकबर द्वारा पूरी तरह निर्माण करा दिवा गया था । यद्यपि हमने यहाँ हेवेल की त्रृटि की ओर संकेत कर दिया है तबापि हम उसकी विलक्षण टिप्पणियों के प्रति अपनी ओर से प्रणामा व्यक्त किए बिना भी नहीं रहेंगे। उदाहरण के लिए, उसी में यह बृष्टि और अभिन्यक्ति भी कि ताजबहल, लालकिला और तथ्यतः सभी मञ्चकालीन भवत बास्तुकला की दृष्टि से हिन्दू गाँली में हैं। हमें श्री हेवेल यर अफसोस यह होता है कि उन अवनी के हिन्दू स्वामित्व एवं हिन्दू-मूलक होंने की बात के कत्यन्त निकट होते हुए भी वह मध्यकालीन मुस्लिम तिथि-

बृत्तकारों के उपवादी पाखंडों से ठगी का पात्र हो गया। वह तो मुस्लिम धोखाधड़ी के पर्दे को लगभग फाण कर ही जुका था, तथापि सभी तथाकवित मध्यकालीन मुस्लिम भवतों के हिन्दू स्वामित्व की सत्यता का दर्णन वह जिस-तिस भौति न कर पाया।

किले का निर्माण-काल अज्ञात है

अपर लेखकों की लिखी हुई नारीखों में विषयता के अतिरिक्त हम पाठक का ध्यान एक अन्य विसंगति की और खोचना चाहते हैं। नवकि पुरातत्व विभाग के अकाशन में बताया गया है कि अकबर ने लोखी-बंशी किले के स्थान पर दूसरा किला बनवाया था। भी हेवेल ने हमें बताया है कि अकबर के किले ने सलीम णाह सूर का स्थान ले लिया था। इन दोनों में ने किसका विश्वास किया जाय? इतना ही नहीं, अनेक विभिन्न विरोधी दावीं पर भी विचार करना शेष है। व्यक्ति उनमें से किस पर अधिक विश्वास करें! स्पष्टतः बात यह है कि उनका यही विश्वास भलत है कि इस या उस मुस्लिम ने आगरे के लालकिले को बनवाया था। वह किला ईसा-पूर्व युग का हिन्दू किला है जो हमारे अपने युग तक अस्तित्व में चला आ रहा है। बह किला आक्रमणकारी मुस्लिमों को आठ सो वर्षों तक, जब तब, शरण देता रहा है और उनके बाद भी जीवित हैं…।

एक अन्य आधुनिक लेखक का आग्रहपूर्वक कहना है : "वर्तमान किला वादमाह अकबर द्वारा लगभग आठ वर्षो (सन् १४६५-१४७३) में बना था।" इससे पूर्व प्रस्तुत किए गए वर्णनों में से एक में निर्माण-कार्य प्रारम्भ करने की एक ही तारीख से सहमत होते हुए भी कहना पड़ना है कि एक में कार्य-पूर्ति का वर्ष सन् १४७३ कहा गया है जबिक दूसरे में इसी को सन् १४७४ बताया गया है। इस प्रकार, इस लेखक को भी पूरी जानकारी नहीं है तथा वह दिग्धमित है।

यहीं लेखक प्रत्यक्षतः भ्रमित हं क्योंकि उसे स्वय विश्वास नही है कि आज जिस २०वीं गताब्दी में आगरे के लालकिले को दर्शक जाकर देखता है, उस किले को कब और किसने बनाया था ? लेखक कहता है : "आधरा-दुर्ग-स्टेशन के दाई और आगरे का किला है : "। यह बादलगढ़ नामक पुराने

<sup>1.</sup> जो दें। बीत होटेल की पुस्तक, वृष्ट पट ।

६. श्री एम० ए० हुसैन इत 'मागरे का किला', पृथ्ठ २।

श्री एम० ए० हुसैन कृत 'बागरे का किला', पृष्ठ १ से १२ तक।

XAT.COM

राज्यहरू हे स्थान पर बना हुआ है। आगरे में एक किले का अस्तित्व गुरुष्यद गलनी (१०६६-१११४) के प्रयोग मसुद-III की स्तुति में सलमान द्वारत रांचल गीतिकाल्य से प्रत्यक्ष है, किन्तु निश्चयपूर्वक कहा नहीं जा सलता के यह नहीं गढ़ या जो बाद में बादलगढ़ के नाम से पुकारा जाने नगा। परन्यरा तायह बोधित करती है कि बादलगढ़ का पुराना किला, जो सम्बद्ध तायहों या बीहानों का मुख्य मोर्चा था, अकबर द्वारा अपनी आव-श्यनताओं के अनुरूप परिवर्तित और परिविधित कर लिया गया था।"

उपरंक्त जवतरण ने प्रत्यक्ष है कि लेखक के समक्ष सभी तथ्य संग्रहीत दे बकार वह सत्य को आत्मसात करने से वंचित रह गया—क्योंकि वह भी अन्य जोगों को कांति मध्यक्तजीन मुस्लिम झूठी कथाओं से ठगा गया था।

उसने ठींक ही लिखा है कि मुहम्भद गजनी के आक्रमण से पूर्व भी विद्यमान हिन्द निना ही बाद में बादलगढ़ के नाम से पुकारा जाने लगा था। स्वम अकृतर ने भी अपने उपयोग-हेनु इसमें परिवर्तन-परिवर्धन कर लिए वे। यह भी कोई छोटी-नोटी कृपा नहीं है कि कम-से-कम अकबर के बाद तो किसी मुस्लिम दरवारी चाटकार ने गंभीरतापूर्वक यह दावा नहीं विद्या है कि किसी अन्य मृगल ने किले को गिराया और फिर उसी के स्थान पर एक दनगा किसा बनवाया था। किन्तु जहांगीर और जाहजहां का गुण-भान करने के दन्छन कुछ दरवारी चापलूसों ने तो फिर भी अस्पष्ट दावे किन्तु करने का वन्न किया है कि उन दोनों मुगलों ने आगरे के लालकिले के भीतर कुछ भवन बनाए या गिराए और पुन: निर्माण कराए थे।

कटे दाड़ी, विरोधी दावी और जितरंजित दावों के इस कुबक में सम्पूर्ण ऐतिहासिक विद्वार्ता को बिश्व भर में धोसे में डाला गया है। सीधी सण्ड में बात पर है कि देशा-पूर्व युग का हिन्दू किला ही वह जालकिला है दिने हम आब आवर से दर्शनायीं बनकर देखते हैं। निर्माण-सम्बन्धी कोई में अलेख बती दे सुक्ते पर भी, कोई णिजालेख न होने पर भी अन्य देशीय मुस्लिम शासकों के एक के बाद एक णासक द्वारा उसी स्थान पर पहले के किल को जितकर दक्षरा किला उसी प्रकार की हिन्दू भीली में बनवाने के, बीध-बीच में किए अले बाद दोवे स्थप्ट ही णैकिक धोसे हैं। यदि इस साधारण सीधे तथा का अनुभव कर लिया जाए, तो समस्त अम को दूर किया जा सकता है। इतिहासकारों की चाहिए कि वे मुस्लिम दावी हो महत्त्व कम दें, उनकी एकत्र करें और उनकी क्षुठ भरी, जाली रचनाती के रूप में ऐतिहासिक संग्रहालयों में अमा कर दें। भारत में अनेक संग्रहालया में पर्याप्त स्थान हैं जहाँ ऐसे नभूने रसे जा सकते हैं।

दिन्ते का निर्माण-काल अज्ञात है

जतः हमारा मुझाव है कि इतिहास के अध्ययन का एक विधि-काध हो जिसका कार्य ऐतिहासिक तिथिवृत्त-लेखन में झूठी वातों का पता नगाना, धोसे से भरे ऐतिहासिक प्रलेखों को पृथक् करने, उनके लिखे जाने के प्रका-रादि के रहस्य प्रकट करने और उनको बिशेष ऐतिहासिक विधि-सुग्रहालयों में प्रदर्शित करने का हो।

लेखक का कहना है कि "वर्तमान किला बादशाह अक्षवर दारा लगभग आठ वर्षों में (सन् १५६५-७३) में बना था।" हमें आक्ष्वयं यह है कि इस लेखक का यह कथन किस प्रकार ठीक है, जबिक (जैसा हम उड़्त कर चके हैं) इसी पुस्तक में वह अन्यत्र आप स्वीकार कर चुका है कि उसे ठीक मानूम नहीं है कि कब और कितने शासकों ने आगरे के किले का निर्माण अथवा पुनिर्माण करवाया था। उसने उस परपरा का भी उल्लेख किया है कि अकबर ने केवल अपने उपयोग हेतु ही हिन्दू बादलगढ़ (किले) का अनुकूलन किया था। यह सब कुछ कह देने के बाद थी हुसैन को यह कहने का कोई न्यायोचित्त अधिकार नहीं है कि अकबर ने वर्तमान किले को सन् १५६५ से १५७३ तक लगभग आठ वर्षों में बनवाया था। उसके द्वारा 'लगभग आठ वर्ष' शब्दावली का प्रयोग ही उसकी अदकलवाजी के अपूष्ट आधार का स्पष्ट द्योतक है।

एक अन्य आधुनिक लेखक ब्रिटेनवासी कीन लिखता है : "अकबर सन् १५५ में पहली बार आगरे आया था और कुछ सभय बाद ही बादलगढ़ के पुराने किले में चला गया "अनेक वर्षों तक अकबर विद्रोहियों को कुचलते में सचेष्ट रहा "वह आमतौर पर आगरा आता-आता रहा "सन् १५६५ में ऐसे ही एक अवसार पर उसने बादलगढ़ ध्वस्त कराना प्रारंभ किया और उसी के स्थान पर आगरे के किले का निर्माण णुक् करा दिया "।"

प. कीन्स हैड बुक, बही, पृष्ठ १४।

XAT.COM.

प्रवास्त वक्ताच्य जात लटिलतापूर्ण है। लेखक अपनी रचना के निहि-नार्थ व अनम्बाह, अमाराधान रहा प्रतीत होता है। जुनि अकवर किले में परिच १९ रह रहा या इसलिए स्पष्टत इसमें कोई गलती नहीं है । ऐसा फीई अभिनेत नहां है जिसमें बान्य पर कि अकबर ने अपनी असुरक्षा तथा अपने बांबबो अववा दरवारिया को किसी प्रकार की असुविधा की कभी णिकायत की भी। फिरकोर्ट व्यक्ति वह कल्पना क्यों करे कि अकबर ने एक दिन सबेरे बहुकर किने को जिस्स करने का आदेश दिया था ! हमको तो यह भी नहीं बनाया यया कि अकवर के ठहरने का बैकल्पिक प्रबन्ध क्या था? बादशाह द्वारा किने से अपना सहस साज-धामान बांधना और किसी अन्य स्थान पर जयना दिकाना करता तो एक बढ़ी घटना रही होगों। एक सामान्य पारिवा-रिक जावत के जीवन में भी पते का परिवर्तन, निवास-स्थान की बदली, एक घर वे सामान दोना और दूतरी जगह घर बसाना भी एक महत्त्वपूर्ण घटना होता है। फिर बया बात है कि इतना बड़ी पटना का बदायंनी, निजामुद्दीन वा अबुनफरात जैसे दरवारी चापलुसी की रचनाओं में अथवा अकदर के बरबार में उपस्थित किसी पविषयी लेखक की निविद् ल-पुस्तिका में कोई क्रमाच नहीं भिन्नता जिसमें गहशाह, उसके दरकारियों और संगी-साथियों के अपरे वे लानां ने से अपने समस्त नाज-सामान सहित तब तक बाहर उन्याप राजा पटा था उच तक कि वह किला दुवारा नहीं बन गया था ! यह लाष्ट प्रदक्षित करता है कि अकबर ने बादलगढ़ को ध्वरत करने का कभी बाँदेश नहीं दिया, अपितु उसी में निवास-स्थान बनाए रक्षना जारी रखा। वणारी पुरत्यों में इस तथा के विषयीत बातों का उल्लेख होते का कारण का है कि आधानक इतिहासकारों को इस बात का झान नहीं या कि मध्य-कानीन मुस्तिन (इस्लामी) इनकारों के इलारों पर लिखी गई उचकादी शास्त्रम दिणाणिया को अस्थत समक्षेत्रापूर्वक व्याख्या करनी। चाहिए और इसको समझका चाहिए।

हमें वर जन्य सुराण उपरोधन अवतरण में समाविष्ट अनवरत विद्रोही में भिन्नता है। नतन विज्ञास में समस्य जनवर उस किले की कभी गिरा नहीं समजा था जिसने उसे गर्देव गुरक्तित भरण-स्थल प्रदान किया हो। विना किले इ तो वह स्वयं जन्मना सरलतापूर्वक सुभैश हो गया होता ।

किल का निर्माण-काल अज्ञात है

इतना हो नहीं, कोई भी व्यक्ति किने को व्यक्त करने, गिराने का कोई वणंन प्रस्तृत नहीं करता। इस कार्य में कितने वर्ष लगे थे और सारा गलवा कही जमा किया गया था ! क्या दीवारें उठाने, खड़ी करने के लिए उसी नीव की काम में लाया गया था अववा नीव की भी पुनः बीदा नवा था। यदि नीव खोदों भी गई थी, तो क्या उन्हीं खाइयों में नई बींच रखी गई थी अथवा एक नवीन परिरेखा के साथ-साथ नई खाइया खोदी गई थी ? यदि नई परिरेखाएँ कोदी गई थीं, तो क्या पुरानी परिरेखाएँ स्पट्ट रूप से दिखाई देती हैं ? यदि कोई नई योजना ही बनाई गई थी, तो वे सहस्रों रेखा-चित्रादि कहाँ हैं जो हमें आगरे में आज दिखाई देने वाले लालकिले जैसे विज्ञान किले के निर्माण में आवश्यक रहे होंगे ? क्या कारण है कि अकदर की दरवारी लिखा-पड़ी के कागज-पत्रों में एक भी रेखाचित्र विद्यमान नहीं है ? इन रेखा-चित्रों के अतिरिक्त, किले को गिराने, पुनः बनवाने, सामग्री खरीदने अथवा रूप-रेखांकनकारो तथा श्रमिकों को धन-राणि भगतान करने के बारे में भी कोई आदेण उपलब्ध नहीं है। इतिहासकारों को चाहिए था कि अकदर द्वारा किसी हिन्दू किले को मन की तरंग में आकर गिरा देने और उसके स्थान पर एक अन्य किला बनवा देने के पाखंड में विश्वास करने के स्थान पर इन जैसे दुबाँध, जटिल प्रश्नों के समाधानकारक उत्तर खोज निकालते।

कीन ने इस बारे में भी रहस्यमयी बुप्यो साध रखों है कि किले के नियाण में कुल कितने वर्ष लगे थे और अकबर ने इसे पूरा कब किया था। इन सब विचारों से स्पष्ट हो जाता है कि अन्य लोगों की भारत ही कीन भी गान किंवदन्ती के भरोसे ही आगरे में बने हुए जालकिले पर अकबर के रचना-कार होने के जाल में फैस गया।

कनिषम प्रतिवेदन के नाम ने विख्यात, भारत सरकार के एक पुरा-तत्वीय सर्वेक्षण प्रतिवेदन में कहा गया है कि "आगरे के किने की स्थापना अकबर द्वारा सन् १५७१ में की गई थी। किन्तु उस किले के भीतर अब ऐसे किसी राजमहल अथवा निवास-स्थान का नामो-निशान शेष नहीं है जिसे अकबर ने सचमुच बनवाया हो अथवा वह उसमें रह चुका हो '''।"

६. 'भारत का पुरातरबाध सर्वेकण प्रतिवेदन', शंद ४, पष्ठ १९३, मन् १८०१-७२ वर्षे, दिल्ली ।

хат,сом.

पुर्वोक्त प्रतिवेदन को इच्छियों ने महत्त्वपूर्ण है। भारत सरकार के वनतन्य के अप में यह वनतन्य उसी विभाग के अन्य कमें चारियों के विचारों का स्पष्ट रूप वे लग्दन करता है और कहता है कि आज दर्शक को दिखाई देवे बाला नाजविका अकबरकालीन सभी वस्तुओं से अछ्ता है —वहाँ ऐसी ो इस्तु नहा है जिसे अकबर दारा बनवाया हुआ या उसके आधिपन्य में रजा नजा जा नके। इस सम्बन्ध में हम थाठक का केवल यही सकेत कर सबते हैं कि सरकार के अपने पुरातत्व विभाग के कमंचारीगण तथा विवेदन भी न केवल दो अपितु अनेक स्वरी में बोलते हैं। इससे पूर्व हम बन्म पुरानत्वीय कर्मचारियां और उनके प्रकाशनों का उल्लेख कर चुके हैं जिनने आगरे के नालिक की बनाने का श्रेय अकबर की दिया गया है वबाहि सर्विष्म का प्रतिबेदन उन दावों को तिरस्कृत कर देता है। कदाचित भारत बरकार की मंत्र-परिषद अपने धर्माधिकारी तनत्र एवं अपने ही अभिनेको में व्याप्त इस अयावस्था से पूर्णतः राजग, सावधान नहीं है। इस बात बा उन्तेख हम आगरा स्थित लालकिले के उद्गम के सन्दर्भ में कर रहे हैं, किन्तु भारत नरकार के स्थान में हम इस तथ्य को भी अवस्य लाना चाह्त है कि मुस्लिमों को निर्माण-श्रेय दो जाने वाली भारत की सभी मध्य-कालीत इमारतों को कहानी भी छेसी ही है। इस समस्त संभ्रम की जांच-पहताल करने के लिए एक अति उच्च-सत्ताधिकारी समिति की नियुक्ति की जाती जाहिए क्योंकि मध्यकालीन त्यारकों के सम्बन्ध में अपनी धानकाकं का आधार पर्यटक विभाग और जिल्ला मन्त्रालय ने, उन्हीं भ्रम-पूर्व एक परस्पर-विरोधी पुरातत्वीय अभिलेखी में से एक या अधिक की ही विना नवा है।

इसी प्रधार विषय-भर में भारतीय इतिहास का अध्यापन करने वाले शिक्षको और प्राचार्को का ध्यान आकृष्ट करने और तथाकथित पुरातत्वीय व पर्यटन-विभागीय प्रकालनी की पूरी अविष्यसनीयता के प्रति उन्हें सचित करने को हमारो रच्छा है। इस बात का दिग्दर्शन हम कॉनघम-प्रतिवेदन का सलके उल्लेख करके करा बुके हैं कि इसमें उन सभी बातों की रह कर दिया गया है है। इन्य विचनी येणों के पुरातत्वीय कर्मचारियों द्वारा उनकी मुस्तको में कही गई है जैसे भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित 'पुरातत्वीय अवशेष, स्मारक और संग्रहालय' (भाग १ व २) या श्री एम० ए० हुसँन और एस० एम० लतीफ़ जैसे लोगों की लिखी पुस्तकें।

किले का निर्माण-काल अज्ञात है

हम इतना कह लेने के बाद, अब कनियम-प्रतिबेदन की ही परीक्षा करेंगे। हम इसे 'क्रनिंग' (धूर्त) तो नहीं कहेंगे, किन्तु यह निण्वित ही 'हम' तथा सरल तो है ही। यह सीधे-सीधे, विनम्न ढंग से यह कहकर, कि सकबर ने सन् १५७१ में किले की स्थापना की थी, उस विषय की उपेक्षा कर देता है कि अकबर ने किले का निर्माण कब प्रारम्भ किया वा और कब उसको पूर्ण कर दिया। यह साधारण प्रश्न ही किन्छम के प्रतिवेदन की पूर्ण अविश्वसनीयता को चिरस्थायी कर देता है।

प्रतिवेदन में यह भी निहित है कि किले के भीतर अकबर द्वारा बनवाए गए सभी राजमहल भी उसके बेटे जहाँगीर द्वारा अथवा उसके पोते बाह-जहाँ द्वारा गिरा दिये गए थे। हम 'गिरा देने' के इस करतब को ठीक तरह से समझ नहीं पाए।

अशोक-पूर्व युगीन हिन्दू किले को अनिश्चित भाषा में सिकन्दर नोधी द्वारा गिराया गया बताया जाता है, फिर उसके किले को सलीम शाह सूर द्वारा गिरा दिया गया कहा जाता है, उस किले को भी अकबर द्वारा ध्वस्त कर दिया गया घोषित किया जाता है और फिर, किले के भीतर के भवन अकबर के पुत्र या पौत्र अथवा दोनों द्वारा विनष्ट कर दिए कहै जाते है।

और फिर भी कोई उनके तारतम्य के बारे में भी निष्चित नहीं है। एक सन्देह यह है कि प्राचीन हिन्दू किला अभी भी ज्यों का त्यों विद्यमान है। अन्य कल्पना यह है कि कदाचित् सिकन्दर लोधी और सलीम शाह सुर ने कोई किला बनवाया ही नहीं, तथा अकबर ही वह व्यक्ति या जिसने प्राचीन हिन्दू किला नष्ट करा दिया, जो अभी भी बला आ रहा है; और भी ऐसी ही कई ऊल-जल्ल बातें हैं।

इसी प्रकार की सभी अटकलें अभी तक प्रचलित हैं यद्यपि मुस्लिम तिथिवृत्तों का ढेर, मुस्लिम शिलालेखों का प्राचुयं और मुस्लिम दरबार के अभिलेखों का बाहुल्य आज भी उपलब्ध है। क्या ऐतिहासिक विद्वत्ता की प्रतिभालब्धि इतनी पतित हो गई है कि वह यह भी मालूम नहीं कर सकती व निष्कर्ष निकाल सकती है कि मात्र कुछ हिन्दू अलकरणों को छुपाने के XAT,COM

निए विनी प्रस्तित प्राप्त ने जानां करने ने तो प्रस्तित भी नहीं कराया था।

बार नेती भी ज्यानी जानां से दिखाई नहीं देता कि अनेकों ध्रमान्ध्र मुस्लिम
बार नाते । ज्याने जानां को निरा देने और फिर-फिर बनवा देने की
बार नाते के बार ना कि को निरा देने और फिर-फिर बनवा देने की
बार नाते के बार ना कि को प्रमुख्य सभी भागों की सम्पूर्ण साज-कराय वह पोल्ना पर्णतः हिन्दू मैली की है। क्या व्यक्ति को जरा ठहर कर कि क्या पर दिखार वहीं करना चाहिए कि लालकिले से सम्बन्धित
बार कि क्या पर दिखार वहीं करना चाहिए कि लालकिले से सम्बन्धित
बार करा है। इस मास्त्रदों के अतिरिवत किले के भोतर इस्लामी और
बार करा है। इस मास्त्रदों के अतिरिवत किले के भोतर इस्लामी और
बार करा है। इस मास्त्रदों के अतिरिवत किले के भोतर इस्लामी और
बार करा है। इसके अपन्त अध्वा उनके फर्मों के नीचे किले के पूर्वकालिक
कि का बार में मिलर अध्वा उनके फर्मों के नीचे किले के पूर्वकालिक
कि का बार में मिलर अध्वा उनके फर्मों के नीचे किले के पूर्वकालिक

न्या नो यह निरूप्त हो जाने पर कि आगरे में आज हमें दिखाई देने बाने नार्जाबन के बार्जावन निर्माता के बारे में किसी भी आधुनिक लेखक को तिवक भी जानकारी नहीं है, आइए हम अब देखें कि मध्यकालीन इनोग और मुस्लिम नेखकों को नास्तिक दिव्यणियां क्या हैं। वैसे तो बह में निस्तार बात हो है क्योंकि यदि उन्होंने कोई निरिचत बात लिख को होने को यह भी निरिचत है कि आधुनिक नेखक-गण इतने श्रमित न इए होते और न ही इतने मतभेद उनके विचारों में मिल पाते। फिर भी मार्ग कानका नामार्ग को पूर्ण जानकारी पाठक को देने के विचार के ही हम नभन्त मध्यकालीन स्रोसी की प्रस्तुत करने।

एक बर्धेच आदमी अकवर के मासनकाल में आगरे की बात्रा पर आया कर्म नाम है सान्छ थिय। उसने अपने स्मृति ग्रन्थ लिखे हैं। उसने अभी भाग को पुनानी मेली में लिखा है. ""वहाँ से हम अनेक नदियों की भाग नाने हम आगरा गए—अपने जीवन की रक्षा के लिए हमें अनेक बार उनका भाग काना । आसरा एक बहुत बड़ा सहर है, घनी बस्तियों है, एक का बना है और बड़ी-बड़ी सहसे हैं। इसमें एक बढ़िया और मजबूत सहन था विस्कृत पास बहुत बढ़िया खाई थीं।" राल्फ फिच सन् १५८३ में आगरे में था—अर्थात् अकवर को राजगर्दी प्राप्त हुए केवल २७ वर्ष ही हुए थे। अकवर गर्दी पर उस समय
आसीन हुआ या जब वह मात्र १३ वर्ष का ही या। क्या १३ वर्षीय अकवर
गर्दी पर बैठने के २७ वर्षों को अल्यावधि में ही आगरा नगर या मात्र इसकी
पत्थर की प्राचीर, साथ ही एक पूरा किला जिसकी विजाल दूहरी दीवार
और एक खार्च तथा इसीके अन्दर ५०० विधिन्त आवास—और फतहपुरसीकरी व नगरचैन नाम की दो अन्य नगरियों का निर्माण कर सकता था?
और यदि उसने ऐसा किया ही होता, तो क्या फिच यह नहीं कह सकता था
कि आगरा विल्कुल नया-नया बना हुआ नगर था अथवा कम-से-कम इस
गहर की दीवार और इसका दुर्ग तो बिल्कुल नये ही थे अथवा नव-निर्माण
के मलवे के चिह्न जैसी वस्तुएँ यही-बही दिखाई दिए थे! इसके स्थान पर
वह आगरे, उसके दुर्ग और जनसंख्या को स्मरणातीत मूलोद्गम का बताता
है।

किले का निर्माण-काल अज्ञात है

एक मध्यकालीन मुस्लिम इतिहास लेखक फरिश्ता का कहना है कि:
""सन् १५६४ इंस्वी में आगरा-दुगं की पुरानी दीवार, जो इंटो से बनी हुई
थी, गिरा दी गई थी और लाल पत्यर की नई दीवार की नीव रखी गई थी
जो चार वर्ष के बाद पूरी हो गई थी।"

उपयुंक्त कथन इतना अस्पष्ट है कि इससे पता हो नहीं बल पाता कि दीनार का संदर्भ गहरू से है अथवा किले से । कुछ भी हो, इसका सम्बन्ध केवल एक-से हैं, दोनों से नहीं । चूंकि उसने आगरा से सन्दर्भ किया है, इसलिए हम मान लेते हैं कि उसका मन्तव्य नगर-प्राचीर से हैं। नगर-प्राचीर के रूप में भी यह कहना बेहदा बात है कि इंटो की पुरानी दोनार गिरा दी गई थी और पत्यरों की एक नई दीनार बनाई गई थी क्योंकि यह सर्वविदित है कि विज्ञाल नगर-प्राचीर सदैव इंटों की ही बनाई जाती है। पत्थर के बड़े-बड़े टुकड़े तो इंटों की अपरी सतहों पर ही लगाए जाते हैं। साथ ही, यहाँ यह भी देखने की बात है कि तिबि-वृतकार फरिश्ता भी एक नई दीनार की 'तीन' का सन्दर्भ अत्यन्त अस्पष्टता, बतुराई एवं अपकट रूप

१०. रात्क किल, भारत को इंग्लैंड का मधनामी व्यक्ति, पूर्व १.७ ।

९१, मोहम्मद कातिम फरिक्ता विरक्तिः "भारत में मुस्तिम प्रकृत का प्रम्यूदय— सम् १६१२ तक", पृष्ठ १३२।

वे प्रस्तुत करता है। बहु यह नहीं कहता कि एक नई दीवार उठाई गई थी। वहाँ यह भी भाव देने की बात है कि उसके द्वारा सन्दर्भित सन् १५६४ से बार वर्षीय अवधि का अर्थ है कि आगरे की इंटो वाली दीवार को गिराने और उसके स्थान पर पत्य र की नई दीवार खड़ी कर देने का कार्य (मदि हुआ तो) सन् ११६४-६७ की अवधि में हुआ था। हमें आक्वयं इस बात का है कि अपने सभी दरवाजो सहित जत्यन्त ऊँची और विकाल नगर प्राचीर को विराने और उसके स्थान पर दूसरी नई दीवार को खड़ी कर देने का अत्यन्त युक्तर कार्य बाद वर्ष की अत्यन्त अल्पाविध में ही किया जा सका इंडर्डिय बहु भी एक बड़ा भेद हैं कि फरिक्ता ने किसी दरवाखें आदि का उल्लेख न करके, केवल दीवार का ही वर्णन किया है)।

वह भी ध्यान रखना चाहिए कि सन् १५६४-६७ की यह अवधि अन्य पूर्वोक्त इतिहासकारों इारा उल्लेख की गई तारीखों अर्थात् १५६५-७३, १४६५-७४, १४६६-७४ और १५७१ से पृथक् ही है। इसका अर्थ यह हवा कि उन इतिहास नेवकों में से प्रत्येक लेखक ने पीड़ियों को घोखा दिया है अबबा इतिहासकारों के रूप में तथ्यों का निरूपण करने अथवा पाठकों, इतिहास के विद्यार्थियों तथा ऐतिहासिक-स्थानों के सैलानियों के ध्यान में इन विनगतियों को लाने के पृष्य-कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया है।

बकबर के दरवारी-तिथिवृत्तकार बदायुंनी के अनुसार : \*\*"इस हिजरी सन् १७१ वर्ष में, बानरे के किले की निर्माता-परियोजना का विचार किया नवा बा और जो दुर्ग अभी तक इंट का बना हुआ था, उसको उस (अकबर) ने केट-छट फरवरों का बनाया "पांच वर्षों की अवधि में यह पूर्ण हो नवा"।" उनके कहने का भाव यह है कि सन् १५६४ में प्रारम्भ की गई परियोजना सन् १५६८ या १५६६ में पूर्ण हो गई। यह तारीख अन्य इतिहासकारों हारा उहत वारीखों से मेल नही खाती।

साब ही, इसमें भी देंटों की दीवारों में पत्थर जह देने की बात का उल्लेख है। इसमें किले के भीतर किसी भी महत को निर्माण करने की बात नहीं करी वर्द है। हमारे मत में तो इंटो की दीवार में पत्वर जड़ने वाला

अकबर का यह दावा भी झूठा, छोखें-से भरा, जाली दावा है। हम इससे जी कुछ निष्कषं निकाल सकते हैं, वह मात्र यह है कि आगरे के किले में छोटी-मोटी मरम्मत के नाम पर (किन्तु वास्तव में उसे मुस्लिम आवासीय उपयोग-हेत् बनाने के लिए) जनता के अपर कुछ सुदखोरा कर लगाया गया चा, क्योंकि धाचीन काल में हिन्दू लोग अपने किलों को, अवश्यम्भावी रूप में, ऐसी दीवारों वाले बनाते थे जिन पर बाहर पत्थरों की चिनाई होती थी या पत्थर-ही-पत्थर के बड़े-बड़े टुकड़े-खण्ड लगे रहते थे। मात्र ईंटों से बने किले तो कदाचित ही कभी रहे हों।

किले का निर्माण-काल अज्ञात है

कुछ अन्य मध्यकालीन मुस्लिम तिथिवृत्तों में किये गए दावों के बारे में श्री एम० ए० हसैन की पुस्तक के पदटीप में कहा गया है : "अ"सन् १५६७ से १५६७ तक की विभिन्न तारीखों को ही परम्परागत रूप में किले की संरचना की तारीखें कहा जाता है। तुजके-जहांगीरी (फारसी भाष्य, पुष्ठ २) में इस संरचना काल की अवधि १५ या १६ वर्ष कही गई है, किन्तु बादशाहा-नामा (फारसी भाष्य, खण्ड-१, पृष्ठ १५४) और आईने-अकबरी (ब्लोयमन का अनुवाद, खण्ड-१, पृष्ठ ३८०) कदाचित् सही है कि यह आठ वर्षो (सन् १५६५ से १५७३) में बना था।"

चुँकि जहाँगीर खानदानी शाहजादा था जो अकबर के बाद गही पर बादणाह के रूप में बंठा, इसलिए उसका तिथिवृत्त -जहांगीरनामा -अधिक विश्वसनीय होना चाहिए था। वह इसकी निर्माणावधि १५ वा १६ वर्ष कहता है। यह स्वयं अस्थिर भालूम पड़ती है। बह '१५ या १६' क्यों कहे ? वह निश्चित अवधि क्यों न कहे ? हम, जैसाकि पहले ही कह चुके हैं और श्री हुसैन द्वारा जहाँगीरनामा पर अविश्वास प्रगट करने से निहिताचे स्पष्ट है, यह तिथिवृत्त झुठों का पुलिन्दा है। हम चाहते हैं कि विशेषकर जहाँगीरनामा का जब भी कभी कोई अवलोकन करे, उसका सन्दर्भ उल्लेख करे, उस समय प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक इतिहास नेखक को यह तच्य अपने समक्ष रखना चाहिए। कुछ भी हो, जहाँगीरनामा के अनुसार, आगरे का लालकिला अकबर द्वारा सन् १५६५ से १५८० के बीच, मोटे लौर पर,

१२, मंसवान्त तमारीख (बदार्युनी विरचित), खब्द २, वृद्ध ७४।

१३. जी एम० ए० हुसैन कुछ 'धागरे का किला', पुष्ठ २।

XAT, COM.

वस्ताका वजा का

किन् अकबर के बरबार के एक अन्य इतिहासकार अर्थात् अयुलफजल हारा, यो वनेको विव वर्णनो के अनुसार 'सर्वश्रीष्ठ देवदूत, इतिहासकार. जिरोमणि एव अकवर के दरवार का सर्वोत्तम प्रतिभावान जवाहर' और न आन क्या नवा बा. उत्तिम किया गया है कि वहीं अवधि सन् १५६५ से १५७३ तक - मान आर वर्ष की थी। यदांप उसकी गगनचुम्बी प्रणसा की गरं हे तथापि उसी का उद्धरण प्रस्तुत करते समय था हुसँन ने अत्यन्त भावधानीपूर्वक कहा है कि अबुलफजल 'कदाचित् सही है।' श्री हुसैन को तो यह तथ्य झान होना ही चाहिए न्योंकि ने भारत सरकार के पुरातत्व बिमान में सहागक अधीक्षक रह चुके हैं। वे अबुलफजल की सत्यता पर क्यदेह जन्म के पूर्णत. सही ह ज्योंकि सभी जिनेकी, निष्पक्ष इतिहासकारी और खब राजवही के उत्तराधिकारी जाहजादा सलीय ने (जो बाद में बहासीर बादणाह कहलावा) अधूलफबल को 'निशंजज दापल्स' का नाम दिया । मध्यकासीन इतिहास और मध्यकालीन मुस्लिम तिथिवृत्तकारी इस्स लिखित वर्णनों के बीच विज्वास का अत्यन्त अभाव रिक्ति है। उन निविद्त्तकारों में से अधिकांत्र दरबारी लोग, जाहजादे, जाहजादियाँ और स्वर्ग जानकगण हो ये।

सम्पूर्ण जाधार-सामग्री का विश्लेषण करने पर हमें जात होता है कि एक वर्ग के अनुसार आगरे का लालकिया अकबर द्वारा सन् १५७१ ई० मे विकत हुआ था। दूसरे वर्ग के अनुसार, जिसमें बदायूँनी प्रमुख था, यह किला सन् १४६४ ने १५६८ तक पांच बर्षों में बना था; तीसरा मत रखने बान तीनहासकारों के अनुसार यह किला अकअर ने सन् १४६४ वा १५६६ ने १००० मा १५७४ ई० तक आठ वर्षी में बनवाया था। जीवा वर्ग कहता ह कि किला सनभग सन् १४६६ में १४६० के बीच १५ वर्षों में बना था।

वदि तनमुच अकवर ने किला बनवाया होता तो ऐसी विसंगति उपन्धित न हो पानी। वृक्ति अकबर न बास्तव में कोई दुर्ग नहीं बनवाया ोर दरवारी बाटकारी-देखकी, बुंकियों को आदेश में कि वे कुछ झठी यश-गायामं विका करें, इसलिए ऐसी विसंगति समाविष्ट हो गई है।

नव्यकालीन दरवारो टिप्पांणया का मात्र गण्ये, धनगढन्त और झूठी

बातें होना इस बात से स्वत: सिद्ध है कि इनमें इस तथ्य का भी उल्लेख नहीं है कि इस किले की किसने बनयाया था। कुछ में सुझाव प्रस्तुत किया गया है कि आगरा नगर की ही स्थापना की गई थी, कुछ टिप्पणियाँ कहती है कि इसकी प्राचीरों मात्र की संरचना अकबर द्वारा की गई थी, कुछ का कथन है कि आगरा नगर नहीं, आगरे के किले का निर्माण अकबर द्वारा किया गया था, कुछ का कहना है कि किले के भवन नहीं, मात्र किले की दीवार बनाई गई थीं, कुछ कहते हैं कि किले के अन्दर अकबर ने ५०० भवनों का निर्माण कराया था किन्तु अब उनमें से एक भी जेच नहीं है, कुछ कहते हैं कि केबल किले की दीवार बनवाई गई थी, कुछ कहते हैं कि दीवार भी नहीं बनवाई थी अपितु ईंटों की दीबार पर पत्थरों की चिनाई अस्तिम रूप में की गई बी और कुछ का दावा है कि अकबर ने किला और आगरा नगर, दोनों का ही निर्माण करवाया था।

किले का निर्माण-काल अज्ञात है

आगरे के किले अथवा नगर को निर्माण कराने का श्रेय अकबर को देने वाले व्यक्तियों ने भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में अपनी रचनाओं में स्वीकार किया है कि आगरा एक प्राचीन समृद्ध हिन्दू नगर था जिसके चारों और एक विभाल दीबार थी और उसी में एक अति सुदृढ़ विभाल किला या अर्थात् नगर-प्राचीर में लालिकला ही विद्यमान था।

अतः, हम पाठकों, इतिहास के विद्यार्थियों तथा आगरा की यात्रा करने वाले दर्शनार्थियों से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि वे आधुनिक पर्यटक-साहित्य अथवा मध्यकालीन मुस्लिम तिथिवृत्ती की अूठी वातों मे तनिक भी विश्वास न करें। आज वे लोग आगरे में जो भी ऐतिहासिक स्मारक देखते हैं, जैसे तथाकथित जामा मस्जिद, तथाकथित ऐतमाद्दुदौला, किला, ताजमहल, नगर-प्राचीर और बहुत सारे अन्य भवनादि, वे सभी विजित हिन्दू सरचनाएँ हैं जिनका असत्य, झुठा निर्माण-श्रेय उत्तरकालीन मुस्लिम आक्रमणकारियो और आगरे पर आधिपत्य करने वालों को दे दिया गया है।

#### सम्याय ह

XAT, COM

# किले का भ्रमण

ह्य बायरे के जालिक के हिन्दू यूलोद्यम से सम्बन्धित अन्य उपलब्ध साध्यों का विवेचन करने से पूर्व इस अध्याय में पाठक को किले की सम्पूर्ण बोजना को जानकारी देना तथा इसके विभिन्न, विशिष्ट स्थलों एवं अन्य ऐतिहासिक स्यृति-चिह्नों से परिचित कराने का विचार रखते हैं।

किन को आकृति एक अनियमित त्रिकीण की है, जिसका आधार पूर्व-दिला में नदी के तट के साम-साय फैला हुआ है। इसका शीर्ष भाग दिल्ली दरवाडा उपनाम हाथी पोल (अर्थात् हाथी दरवाजा) पश्चिम में है। यह त्यान आगरे के किले के रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है। यही वह शाही दरवाबा वा जिनमें से राजकीय अवसरों पर हिन्दू राजा और महाराजागण सामकित में प्रवेश करते ये और यहीं से बायस आते थे।

नदी-तट पर सीमा के रूप में किले का आधार लम्बाई में लगभग आधा भीत है। नदी प्राकृतिक सुरला-बाई का काम एक दिशा में देती ही थी। जन्म दिशाओं में विशेष रूप से खोदकर बनाई गई खाई यमुना नदी के जल ने बरी छती थी। चूँकि किले के मुस्लिम आधिपत्यकर्ताओं को जल-प्रवा-विकाओं के अनुरक्षण को पूरी जानकारों नहीं थी और अपने विद्रोहों से भरे बासनकाल में किसी थो भी उन प्रवाहिकाओं को बनाए रखने की सुध नहीं खी थी, इसलिए वह खाई प्राय: खानों अथवा कुछ अंश तक ही भरी रहती

अन्य दोनों मुजाओं की ओर किला कुछ मुड़ा हुआ है। किले की दुहरी वीचार है जो बोच-बीच में बने हुए गरगओं से और भी पुष्ट सुदृढ़ हो गई है। किले की परिरेखा लगभग देव भील की है। किले का एक बहुत बड़ा भाग सेना के पास है। यह उपनिवेशवादी अग्नेजी-नियमों का एक खेदजनक स्मृति अंग है जो भारतीय जनता की सरकार द्वारा भी ज्यों का त्यों, अनावश्यक रूप से युहराया का रहा है। दिल्ली और आंसी जैसे स्थानों पर बने हुए अन्य किलों में भी इसी प्रकार सेना के आधिपत्य के कारण स्वतन्त्र भारत के नागरिकों को अपनी देश-भवित, गरित, कला और गौरवणाली परम्परा के प्राचीन किलों का निकटता से अध्ययन करने और सूक्ष्म-विवेचन करने से बंचित रहना पड़ता है। यह स्थिति जितनी जल्दी समाप्त हो जाय, उतना ही अच्छा है। वायुयानों के इस्त सुग में किलों पर सणस्त्र सेनाओं का अनावश्यक दखन नहीं होना चाहिए। इन विशाल और अतिधेष्ठ भवनों में जाने का जन-सामान्य को पूर्ण अधिकार होना ही चाहिए। इन किलों को तो राष्ट्रीय संग्रहालवों. प्रदर्शनियों तथा अन्य ऐसे ही प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाना चाहिए ताकि बहुमूल्य स्थान व्यर्थ न जाए, समस्त परिसर स्वत: स्वच्छ रखा जाएगा और जनता उसके सभी भागों तक निर्वाध पहुँच सकेगी।

इसी प्रकार पुरातत्व विभाग को भी जनता के प्रति तनिक और उत्तर-दायित्वपूर्वक अपना कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। आजकल किले की अंधेरी कोठरिया, तलघर, भू-गभंस्थ भाग, नदी तट तक जाने वाली सोदिया, सुरगें आदि व्यावहारिक रूप में बन्द, निषिद्ध एवं उपेक्षित हैं। इनके सम्बन्ध में एक विचित्र रहस्थमयता एवं उपेक्षा अपनाई जा रही है। सामान्य जनता को उनमें प्रवेश करने के लिए उसी प्रकार विकायत किया जा रहा है जिस प्रकार कायर माता-पिता अपने जिज्ञासु बच्चों को अंधेरे कमरे में जाने से भना करते रहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कार्यवाही सम्पूर्ण जनता को गवित-हीन, बुर्जादल बना देती है। यह कार्यवाही उनके उत्साह का नाश करती है, उत्साही भावना का हनन करती है, जिज्ञासा को भान्त कर देती है और उनकी प्रेरणा का गला घोंट देती है। पुरातत्व विभाग का कर्तव्य है कि वह सभी ऐतिहासिक स्थलों पर सार्वजनिक ऐतिहासिक अनुसन्धान शालाएँ प्रारम्भ करें और उनके सदस्यों को ऐसे अंधेरे स्थानों को खोज करने, उनको स्वच्छ रखने, बिजली की व्यवस्था करने एवं अवस्त्व मार्गों को बुला रखने तथा प्राचीन शिल्पकला और कला के उन विशाल, अत्युक्तम आदशं स्थों के इंजोनियरी तथा ऐतिहासिक पक्षी में अनुसन्धान करने के लिए प्रेरित करे,

वनको घोत्साहित करे!

753

 हान दूर, तिकन्दरा-स्थित तथाकथित अकवर के मकवरे के तलघर को भी बनता की आंखों से ओसन किया हुआ है, बन्द कर रखा है। यह तवाकवित मन्दरा भी एक हिन्दू राजमहल है जिसमें सम्भवतः कुल सात स्वित है। उन अधेरे तयापि विशाल तलघरीय कमरों और मार्गों के कुछ प्रवेतदार तो पूर्वकालिक असली मुगलों द्वारा बन्द कर दिए गए थे, किन्तु शेष क्वेसद्वारों को अभी हाल में ही उन नुगलों के उत्तराधिकारी अभिनव-मुगलों हारा इन्द करा दिया गया था। परिणास यह है कि सम्पूर्ण तलघर जनता की दृष्टि ने छिप गया है। इसके भू-तलीय बरामदे पर एक अतिरिक्त कृप-सद्क प्रवेशहार कुछ समय पूर्व तक खुला हुआ ही था। उसकी भी अब पत्थर के भारी टकटे से सीलबन्द कर दिया गया है। भावी संततियों को तो शायद यह भी जानकारी नहीं हो पाएगी कि वहीं खुला मार्ग तलघर तक जाता था। बह तो प्रेरणा और साहस की भावना को समाप्त करने तथा नागरिकों को नि जवत कार्यों में बदल देने का अति सुनिष्चित ढंग है। हमें विस्मय, आक्बर्य इस बात का होता है कि हमारे शासक-वर्ग न जाने कब अधिक शूर-बीन, अधिक देशभक्त, अधिक कल्पनाशील और अपनी महान ऐतिहासिक परम्परा के प्रति अधिक गौरव की अनुभूति करेंगे। यदि हमारे पूर्वण इतने बहादुर, इतने महान् और इतने योग्य हो सकते थे कि इतने भव्य, विशाल, कानदार और महान राजमहल, किले, राजभवन, भवन और मन्दिरों की संरचना कर करें, तो क्या हम इतने अजनत गोबरगणेण हो गए हैं कि हमको उन रहरवास्य अंधेरे विश्वास-स्थलों का अवाधित दर्शन-भ्रमण भी सुलभ न हो पान तार्कि हम भूतकाल की महान् उपन्धियों को देखकर न केवल अपनी बाँखों को तृप्त कर सकें अपितु पुरातत्व, इतिहास और इंजीनियरी की र्दाष्ट ने ब्यायहारिक अध्ययन कर सके। इस प्रकार, उन अँधेरे भू-गर्भीय भागों तथा भागों को जनता के लिए खुला रखना राष्ट्रीय कर्तव्य है। इस कर्तका का अनुपालन न करना राष्ट्र की उत्तरोत्तर क्षति है, प्रतिभा और मनोविज्ञान, दोनी ही दृष्टि से।

किने के बार प्रवेशद्वार है। जिस अगरसिंह दरवाजे से आजकल किले

में प्रवेश मिल पाता है-चह भी कुछ प्रवेश-शुल्क के भूगतान के बाद-चह दक्षिण की ओर है। होथी पोल उपनाम दिल्ली दरवाजा पश्चिम की ओर है। अन्य दो दरवाजे जल-द्वार, जो यमुना-तट तक जाता है और उत्तर-पूर्व द्वार कहलाते हैं। ये दोनों अब बन्द हैं। दिल्ली-दरवाजा केवल सजस्य सेनाओं द्वारा ही उपयोग में लाया जाता है और निधंन जनता को, बो प्रभुता-सम्पन्न राष्ट्र की संरक्षक है तथा लोकतन्त्र की वास्तविक किन्तु नाममात्र की गासक है, मात्र एक ही दरवाने से निरुद्देश्य अमण-हेतु किल में प्रवेश करने दिया जाता है और उसीसे वापस जाने दिया जाता है मानो सब अकल्पनीय, असहनशील, निस्तेज और अ-शूरवीर शासनतन्त्र के अधीन विन स्रतापूर्वक यातनाएँ भोग रहे हों। जल-द्वार नदी-मुख के केन्द्र के पास है। इससे अष्टकोणीय स्तम्भ के प्रांगण में पहुँच जाते हैं, जिसे मुत्यम्मन, मुसम्मन या सम्मन बुर्ज के विभिन्न नामों से पुकारते है। यह हिन्दू घराने का सर्वा-धिक निजी क्षेत्र था क्योंकि इससे यमुना नदी का अति रमणीय दृश्य आँखों के सम्मुख आ जाता था जिसकी कामना अशोक, किनिष्कादि हिन्दू सम्राटों से लेकर राजाओं की पीढ़ियाँ करती आई थीं, वे उसमें -- पुण्य सलिला यमुना में स्नान करते थे और अपनी वत्सला प्रजा के साथ पुण्य घाटों पर तन्मय हो जाते थे। किले के अधिपतियों ने तो जल-द्वार और उत्तर-पूर्व द्वारों को बन्द कर दिया था क्योंकि वे तो स्नान ही कभी-कभी करते थे और सार्वजनिक घाटों पर तो कभी नहीं करते थे। वे लोग बाहर उपस्थित सामान्य जनता से मिलने-जुलने में नाक-भौं चड़ाते थे, क्योंकि विदेशी होने के कारण उन लोगों के धर्म और संस्कृति से उन लोगों के मन में हार्दिक घृणा और तिरस्कार के भाव विद्यमान थे।

किले का भ्रमण

राजकीय आवासीय भाग, सब के साथ नदी-तट के साथ पूर्वी दिशा में समानान्तर बने हुए हैं। इस काल सदेव ठण्डी हवा, एक रमणीय दृश्य और प्राकृतिक खाई मुनिश्चित रहती थी।

किले के चारों ओर बनी हुई दो समानान्तर सुरक्षात्मक दीवारों में से भीतरो दीवार ज्यादा ऊँची है। इन दोनों के मध्य पटरीदार खाई है जो दोनों ओर लगभग ४० फीट है। नदी की ओर दीवारों के बीच की चौड़ाई लगभग १८० फीट है। इस क्षेत्र को पूर्व-प्रांगण कहते हैं। झाड़ियों से भरा होने के कारण यह अत्यन्त बोहड और भयकर दिखाई देता है। दो दीवारों से धिरे हुए इस स्वान के तल से बाहरी दीवार लगभग ७५ फीट ऊँची है जबकि भोतरी दीवार लगभग १०५ फीट ऊँची है। इस दोनों दीवारों के बाच के खड़े हुए व्यक्ति को पहाड़ी क्षेत्र नीचे दिखाई देता है। इस प्रकार किने की दो खाइयां है—एक बाहरी दीवार के बाहर है और दूसरी इसके जन्दर है।

अवस्थित दरवाने की ओर जाने वाले बाहरी दक्षिण दरवाने पर रेतीले प्रधार का एक खब्भा है। भूमि हे लगभग छः फीट की ऊँचाई पर उस खम्भे दर पुष्ठ विताई, रगढ़ दिखाई देती है। किवदन्ती है कि जब राव अमरसिह राठार की पन्नी ने सुना कि उसके पति को भीतर किले में मार डाला गया है तब इसने अपनी भारी कंगन और सिर खम्भे पर दे मारा था और अपार दू य में वेतहाना रोई थीं। किन्तु यह भी सम्भव है कि यह विसाई या रगड़ किनी पहिए के संपर्धण ने अयवा भारी लकड़ी के दरवाने से हुई हो, जो खुनते और बन्द होते समय उस खम्भे से बार-बार टकराता था।

# नलीमगढ़

कतर जाने पर दर्शन को केवल उन्हीं वस्तुओं को देखने की अनुमति किता है जो नदी-मुख के साथ-साथ दाई ओर बती हुई है। ये वे राजधराने को बन्ता है, वे राजधीय भाग हैं जिनको हिन्दू राजवंशियों ने ईसा-पूर्व युग के कित के अन्य भागों के साथ-साथ हो बनवाया था। किला जब मुस्लिम हाला में खूंच गया, तब मुस्लिम गाहो घराने भी उन्हीं राजमहलों में निवास करने लगे। इस कारण कुछ भवनों के साथ मुस्लिम नाम जुड़ गए। ऐसा ही जब नाम बनीयगढ़ है। इसके अन्दर और बाहर, दोनों तरफ ही सुन्दर हिन्दू बकाणों की हुं है। इसके दो मंजिले हैं। इसके साथ लगे हुए एक महराब-राग बने वह बमरे पर बनी बारादरी को अंग्रेजों ने गिरा दिया था ताकि वैतिकों के आवास के लिए वैटके बनाई जा सके। यह तथ्य प्रदिशत करता है कि मुस्लिम और अवजों की विवय से पूर्व लालकिला और इसके राजमहल समय जूट-बसोट, मुर्ति-भंजन और जान-बूझकर की गई तोड़-फोड़ के कारण

किसे की दीष्ति और जोभा का अधिकांग्र भाग नष्ट हो गया। इतना होंने पर भी जो कुछ शेष रह पाया है वह इतना विस्मयकारक और भच्य है कि सर्वाधिक दुराराध्य नेज वाले और अरुचि सम्पन्त व्यक्ति की आंखों को भी चकाचौंध कर दे।

मुस्लिम अभिलेखों में कोई प्रलेख ऐसा उपलब्ध नहीं है जिससे जात हो कि सलीमगढ़ को किसने बनाया था अथवा यह कब बना था। सभी ऐतिहा-सिक अटकलबाजियाँ इसके नाम पर ही आधारित हैं। सलीम नाम बादणाह जहाँगीर काथा। जब वह शाहजादा ही था। इस किले पर एक समय अधि-कार करने वाल सलीमणाह सुर का नाम भी सलीम था। फतहपुर-सोकरी में रहने वाले फकीर सलीम चिक्ती का नाम भी सलीम युक्त है। सलीमगढ़ के मूलोदगम का श्रेय उनमें से किसो को भी देने का कार्य अनैतिहासिक और अयुक्तियुक्त है क्योंकि उस सम्बन्ध में उनमें से कोई भी ब्यक्ति अपना जिला लेख अथवा अन्य प्रलेख नहीं छोड़ गया है। हथियाए गए भवनों और मार्गों को उनके छीनने वालों के नाम आसानी से ही दे दिए जाते हैं। भारत के स्वतंत्र होते ही, अन्य भवनों और मार्गों के ब्रिटिश नामों का परिवर्तन कर दिया गया था और भारतीय नाम रख दिए गए थे। अतः इतिहास में जब भी कभी भवनों और मार्गी के नाम विजेताओं के नाम पर मिलें तथा अन्य कोई अभिलेख उपलब्ध न हो, तो निष्कर्ष यही होगा कि उन भवनों और मार्गों को विजय-पूर्व ही निमित किया गया था, विशेषकर तब जबकि विजेता लोग विदेशी हो।

सलीमगढ़ के मामले में तो भवन की हिन्दू साज-सजावट इस पर थोपे गए मुस्लिम नाम की अपेक्षा बहुत अधिक मुखरित हो रही है। आज जिमे सलीमगढ़ कहते हैं। वही पूर्वकाल में सहज ही अमरसिह गृह (अमरिसह का निवास-स्थान) रहा हो सकता है। यह अमरिसह आगरे के मुस्लिम-पूर्व हिन्दू णासकों में से एक रहा होगा जिसके नाम पर दक्षिण का प्रवेशद्वार भी बना है।

कीन का विचार तो यह भी है कि हो सकता है कि यह स्थान उस अकवरी महल अर्थात् बंगाली महल के साथ जुड़ा हुआ संगीत कक्ष रहा हो जो अब ध्वस्त है। सलीमगढ़ के नाम मे आजकल प्रचलित राजमहल के माय सरीत-साहबर्ध इस विकार का प्रस्तोता भी है कि मुस्लिम-पूर्व युगों में

उस राजगतन से दिन्द संगीत की स्वर नहरी गूँजा करती थी। जी हमेंद्र का विचार है ' 'यह अबन, हो सकता है, दीवाने-आम के

भी हुमें का विचार है वह समीत की परम्परा का उल्लेख करता है।

### पत्बर का कटोरा

दर्गन को आगं जनकर खुली जगह पर, एक बहुत बड़ा पत्यर का कटारा किसता है जो हलके रग के आग्नेब फिलाखण्ड से काटकर बनाया गया है। इसके, जन्दर और बाहर, दोनों तरफ सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। कटोरे को प्रशीकी परत है इस बोटी है। यह पाँच फीट गहरा है। इसकी दोनों बीर की प्रती की बीटाई को मिलाकर व्यास बाठ फीट है।

कटारे को एक विकृत जिलालेख हारा विद्रूप कर दिया गया है, जिसमें करा जाता है कि बादणाह बहागीर का संदर्भ है और कहा जाता है कि उस पर के दे हैं के बादणाह बहागीर का संदर्भ है और कहा जाता है कि उस पर के दे हैं है जो तारी च अंकित है। हम जैसा पर्यवेक्षण पहले ही कर के है, इस बकार के असंगत जिलालेख इस बात के चीतक है कि यह तो विवाद मिन्द स्थित भी। इसीलिए यह निष्कर्ष निकालना, जैसा कि कुछ क्षित्रास्थारों ने किया है, जनत है कि चूकि कटोरे पर जहांगीर का नाम है, क्षित्रास्थारों ने किया है, जनत है कि चूकि कटोरे पर जहांगीर का नाम है, क्षित्रा इसका नियाण-आदेश भी जहांगीर ने ही दिया था। यदि सचमुच क्षित्रा बात होती तो जिलालेख में उसी के अनुरूप पर्याप्त शब्दों में उल्लेख किया गया होता। यदि बटोरे के निर्माण का आदेश जहांगीर ने दिया होता, तो वह इस नम्बन्ध में उल्लेख करने से संकोच क्यों करता! अपने बढिल कर जिलालेख का निर्माण कराने वाला व्यक्ति सर्वप्रथम उसमें तारीख, अयोजन और निर्माण की लागत का उल्लेख कराएगा। वास्तविक स्वामी के स्थान पर अवहरणकर्ता व्यक्ति तो कुछ असंगत खुदाई ही कर देगा, जैसा कि पत्थर के कटोरे पर जगे हुए जिलालेख में जहांगीर द्वारा कराया गया है।

मुस्लिम लोगों को जानकारों के जभाव क बारे में हमारे पर्यवेद्धण की पुढिट इस तस्य से भी हो जाती है कि पद्धिप बह अस्पष्ट जिलालेख मान ३५० वर्ष पुराना ही है, तथापि उसका क्टार्थ बाधगम्य नही है। यह तथ्य स्पष्ट दर्शाता है कि हिन्दू जल-कुंड पर मुस्लिमों द्वारा कितनी बुरी तरह ऊपर से लिखाबट थोप दी गई है। जो व्यक्ति अपहरण करने के बाद एक सामान्य शिलालेख भी ठीक प्रकार से नहीं लगवा सकता, वह एक अब्य किले का अथवा उसके अन्दर बने राजोचित राजमहलों का निर्माता कभी भी नहीं हो सकता।

साथ ही, कृषों और जल-कुंडों में भीड़ियां बनवाना पुरातन हिन्दू परंपरा है। दशंक-गण इस जल-कुंड से पानी लेकर अपने चरण-प्रसालन करते थे। जहाँगीर द्वारा इसके निर्माणोद्देश्य के बारे में ऊल-जलूल कल्पनाएँ पूर्णतः अयुक्तियुक्त है। इसके मुस्लिम-मूलक होने के सम्बन्ध में कितनों बेहदी अटकलबाजियां की गई है, इसका अनुमान श्री हुसँन की पुस्तक के दृष्टांतों से लगाया जा सकता है। उनका कहना है: "यह (मन् १६११ ईं० की) तारीख विचार प्रस्तुत करती है कि इस कटोरे का सम्बन्ध उसी वर्ष बादशाह जहाँगीर की नूरजहाँ से हुई ग्रादी से है और संभव है कि यह विचित्र कटोरा दूल्हा की ओर से अथवा उसको उपहार में भेंट दिया गया हो।"

पहली बात यह है कि स्मरण रखना चाहिए कि अपरिष्कृत पत्थर के जल-कुंड गाही विवाह-पत्नों की ओर से परस्पर भेट दिए जाने योग्य बत्तुएँ नहीं हैं। दूसरी बात यह कि जहांगीर और नूरजहां के बीच हुई तथाकथित गादी तो निर्देश, निलंज्ज अपहरण काण्ड थी। नूरजहां जेर अफगन नामक एक दरवारी की विधिपूर्वक विवाहिता पत्नी थी। शेर अफगन का पीछा जहांगीर द्वारा विभेष रूप से भेजें गए हत्यारों द्वारा किया गया था और उन्हीं लोगों ने उसकी हत्या भी कर दी थी। दु:खी, रोती-चिल्लाती नूरजहां को तब गुदूर बंगाल से जबरन उठवाकर जहांगीर के हरम में ठूंस दिया गया था। कहा जाता है कि तब भी, वह अनेक वर्षों तक अपने पित के शाही हत्यारे के साथ सहवासी होने के लिए तैयार न हो सकी। अन्ततो-गत्वा, अन्य कोई चारा न होने पर, वह अत्यन्त जिन्छापूर्वक जहांगीर की आकामक अश्वनाई के सम्मुख घुटने टेकने को विवश्न हो गई। यह तो कोई

१. मागरे का किसा, लेखक यो एम॰ ए॰ हुसैन, पुष्ट ६।

नारी व थी और बहांगीर के अतिरिक्त किसी अन्य ब्यक्ति के लिए वर्षोन्ताम वा अवसर भी तथा। अन्य नोगों के लिए तो यह अत्यन्त सन्ताप-वर्षोन्ताम वा अवसर भी तथा। अन्य नोगों के लिए तो यह अत्यन्त सन्ताप-दाया गर्म थीर वास की वात थी कि मुगल-गासन के अन्तर्गत एक महिला के दाया गर्म थीर वास की वात थी कि मुगल-गासन के अन्तर्गत एक महिला के सम्मान को इसी महिला के प्रति के हत्यारे द्वारा नष्ट किया जा सकता था। इस नित्य औवस-महिन्य के अपरिष्कृत रूप के अवसर पर यदि पाषाण-इस नित्य जीवस-महिन्य की परिष्कृत रूप के अवसर पर यदि पाषाण-इस बहागीर को अनगढ़ और मोटा पत्यर का जल-कुड विवाहोपहार के उपयुक्त था, तो कुछ नहीं कहा जा सकता।

यह जनहर भी पृथ्वी के उपरी धरातन पर नहीं मिला था, अपितु जनहर भी पृथ्वी के उपरी धरातन पर नहीं मिला था। यह भी सन् १०१७ जनविशे महन के सामने धरतों में दवा हुआ मिला था। यह भी सन् १०१७ ने अन्युद्ध के तुरन्त बाद की नई खुदाइयों में प्राप्त हो सका था। कुछ समय वे लिए इने आगरा छावनी के एक बाग में रखा गया था। बाद में इसे फिर किन में न जाया गया था और दीवाने आम के सामने रख दिया गया था। सन् १६०% में इसे बहा ने भी हटा दिया गया और आज बाली स्थिति में रख दिया गया था।

# बंगाली महल

्यम सामे अकवरी महत्व उपनाम बंगाली महत्व के ध्वंसावशेष देले जा बकते हैं। एनको ध्वनावस्था इस बात की द्योतक है कि इसमें असंख्य संस्कृत जिलांगर तथा हिन्दू देव-प्रतिमाएं संग्रहीत थी। मुस्लिम विजेताओं को इस बदन को समूत नाट किए बिना उन देव-प्रतिमाओं और संस्कृत-शिलानेखों को नाट करना असमय रहा होगा। यदि यह अकबर द्वारा निर्मित होता, तो कोई कारण नहीं है कि उसके बेटों और पोली ने उसे गिराया हो। अनुवर्ती व्यक्ति तो पिता या प्रतिमामह की संपत्ति का गौरवजाली वंशज होता है। कोई यो व्यक्ति ऐसे पहान इस्तामी धन को व्यथं ही नष्ट नहीं करेगा। किन्तु चौंक कार्यक्रमान सजाबट आर बगाली महत्व के शिलालेख मुस्लिम श्रीध्यत्यवत्रीकों को अखिं में कोटो की तरह सदैव चुभते रहे होगे, इसलिए इसका नामनान कर दिया गया होगा। यदि जिस किन को अकबर द्वारा निमन माना जाता है, इसके अप भाग ठीक-ठाक है, तो क्या कारण है कि केवल एक ही भाग (राजमहल) नष्ट हा आय ! इसमें सिद्ध होता है, सम्पूर्ण किला मुस्लिम-पूर्व युग का है। इसके कुछ भाग नष्ट हो गए क्योंकि उत्तर-वर्ती मुस्लिम विजेतागण विजयोपरान्त ध्वंस-दुष्कर्भ में अत्यन्त लिप्त रहे. थे।

हमारा निष्कर्ष है कि घ्यस्त राजमहल एक पवित्र हिन्दू भवन या जो हिन्दू उत्कीणीयों और शिलालेखों से भरा पड़ा था, जिनको परवर्ती मुस्लिय आधिपत्यकर्ताओं ने 'काफिराना' असह्य-संपत्ति समझा था। उपयुक्त निष्कर्ष की पुष्टि श्री हुसैन की इस टिप्पणी से होती है कि: "पह एक राजमहल या उसका भाग रहा होगा जो दिलत के वर्णनानुसार तीन खण्डों वाला होगा जिनमें राजा की रखैलें रहती हैं, जिनमें से एक खण्ड इतवार का द्योतक आदित्यवार कहलाता है। दूसरा मंगलवार और तीसरा जीनवार है।" इसका अर्थ यह है कि इस राजमहल में कम-से-कम सात या नौ महाकक रहे होंगे, जो हिन्दू राजि-चक्र के ग्रहों के नाम पर रखे गए होंगे। पुरातन हिन्दुओं की तो यह पुरानी परम्परा रही है कि राजमहल के भागों तथा नगर की विभिन्न बस्तियों के नाम सप्ताह के दिनों के नाम पर रखे जाएँ। पूना और जोलापुर जैसे नगरों में यह पद्धित अब भी ज्यों-की-त्यों प्रचलित है। अतः हमारे मत से तो बंगाली महल का प्राचीन हिन्दू नाम सप्त-ग्रह श्रथवा नव-ग्रह भवन रहा होगा।

श्री हुसैन ने लिखा है कि: "आईने-अकबरी (पृष्ठ =१) के लेखक का विचार है कि बंगाली महल सन् १५७१ में पूरा बन गया था। इन परि-स्थितियों में, लगभग उसी समय (सन् १५७१ में) अकबरी महल की सर-चना का अनुमान करना अयुक्तियुक्त नहीं होगा जिसका एक भाग संभव है यह महल रहा होगा।"

चूंकि श्री हुसैन सरकारी पुरातत्व विभागीय कमंचारी थे, इसलिए हम मान लेते हैं कि सरकार को यह भी मालूम नहीं है कि अकबरी महल और बंगाली महल एक ही भवन के दो नाम है अथवा अकबरी महल बंगाली महल का एक भाग था, या इसी की उलटी बात थी, और यदि इसका निर्माण अकबर द्वारा कराया गया था तो इसका नाम बंगाली महल क्यो अचलित

२. श्री हुसैन कृत 'बागरे का किला', गुष्ठ ७-८।

३, थी हुसँन कृत 'मागरे का किला', पृष्ठ =।

हुआ जबकि मध्यवस्तीन मुस्लिस व्यवहार में 'बंगाली' शब्द 'हिन्दू' शब्द का द्योतक का ! साथ ही, यदि अकबर ने इसे बनवाया था, तो यह ध्वस्त क्यों े इन विका पर क्येंड शिलालेख क्यों नहीं है जिसमें निर्माण-मूल्य, उद्देश्य नया अवस्थि का उस्तेव हो क्योंकि किले के भीतर तो अकबर के नाम के वर्ग वसगत जिलालेख उन्कीणे मिल जाते हैं ? इसका सबसे उपहासास्पद भाग यह है कि अकटर के अपने दरकारी तिथिवृत्तकार अबुलफजल हारा सिर्मित आईने-अकबरी में इस भवन के बारे में इतना थोड़ा संदर्भ दिया गया है कि को हुईन जैसे कर्मचारियों और लेखकों को यह कहने पर विवश होना यहा है कि आहते-अकबरी के लेखक का 'विचार' है कि यह महल सन् १४७१ में पूर्ण हुआ था। अबुलफबल जैसे सरकारी तिथि-वृत्तकार को 'विचार' अर्थात् अनुमान क्यों करना पड़े कि बंगाली महल अर्थात् अकबरी बहुत को अकदर ने बनवाया था। यहाँ यह ठोस प्रमाण है कि अकदर ने उने बनवाया नही वा । यदि अकबर ने इसे बनवाया होता तो क्या अबुल-फरन देंसे नापनुस दरदारी ने इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया होता र यह बात हमारे इस पर्यवेक्षण का एक अन्य प्रमाण है कि अबुलफजल को बार्डन-जकदरी रचना सर्वाधिक अविश्वसनीय, भ्रामक और जाली दिन्दाम है जिसमें अत्यन्त अतिजयोक्तिपूर्ण काल्पनिक वार्ते लिखी हुई हैं।

# कमरे-युक्त कृष

बंगाली बुर्ज के पास ही कमरे-युक्त कृप है। यद्यपि इसे आजकल अवबरी बाबोभी कहते हैं, तथापि स्वयं स्पष्ट है कि इसके साथ अकबर का नाम बढ़ने का कारण यह है कि अकबर ने किले की विजय प्राप्त की थी। बहुनविने कवरो बाने कुएँ बनवाना पुरातन हिन्दू परम्परा थी । सारे भारत यं झाबीव राजवहूजो, जबनो और किलों के भीतर या उनके पास ही ऐसे कुएँ पर्वाप्त सब्दा में मिलते हैं।

ऐका ही एक विशास कमरे-युक्त बहुमंजिला कृप लखनऊ में भी तथा-कचित (बड़े) इक्षामकाई में विद्यमान है। अतः हमारी इच्छा है कि इतिहास का कोई प्रेमी लखनक के तथाकवित इमामबाड़ों पर अनुसन्धान-कार्य प्रारम्भ

करे और सिद्ध करे कि ये सब प्राचीन लखनऊ उपनाम लक्ष्मणवर्ती उपनाम लक्ष्मणपुर के मुस्लिम-पूर्व हिन्दू राजप्रासाद हैं।

## जहाँगीरी महल

किले का भ्रमण

ध्वस्त अकवरी महल के उत्तर में जहांगीरी महल है। यूरोपीय इतिहास-कारों ने निष्कषं निकाला है कि सलीमगढ़ उस समय बना होगा जब जहाँगीर बाहजादा सलीम के रूप में ही था और जहाँगीरी महल का निर्माण उस समय हुआ होगा जिस समय जहाँगीर बादणाह बन च्का था। हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इस प्रकार के निष्कर्ष कितने ब-बुद्धिपूर्ण और अयुक्तियुक्त हैं। किन्तु कदाचित् पश्चिमी इतिहासकार दोषी नहीं है क्योंकि उन लोगों को मध्यकालीन मुस्लिम तिथि-वृत्त-लेखन के 'घोखें' की पूरी जानकारी नहीं थी, जिस घोखें पर सर एच० एम० इलियट ने सन्देह तो किया था किन्तु इस पर इतना सर्वव्यापी विश्वास नहीं किया था।

तथाकथित जहांगीरी महल का वर्णन करते हुए हुसैन इसके: \*"अनोखी असंगत दीवारगीरी, छत, छज्जे (उभरे हुए) नक्काशी किये हुए खम्भों, आलों और स्तम्भों का उल्लेख करता है। राजमहल मूलरूप में स्वर्ण और रंगों से चित्रित था, या उभरी हुई पलस्तरदार पपड़ी (नक्काणी) से सुसज्जित था - बह भी रंग-बिरंगा था - फतहपुर-सीकरी स्वित जहाँगीरी महल से बहुत अधिक समरूप था।"

उपर्युक्त अवतरण स्पष्टतः दर्शाता है कि किस प्रकार इतिहासकार सत्य के पास ही थे, किन्तु सत्य ने उनको फिर भी प्रवंचित कर दिया था। इसका कारण उनकी अपनी भ्रान्त धारणाएँ ही थीं। श्री हुसैन की मुस्लिय-आंखों को तथाकथित जहाँगीरी महल की दीबारगीरी, छतें, छज्जे आदि 'अनोखे असंगत' प्रतीत होते हैं नयोंकि वे सभी पुरातन रुढ़िवादी हिन्दू विशिष्टताएँ होने के कारण मुस्लिम परम्परा में अनमेल बैठती है। किसी मुस्लिम अभिलेख के अभाव के अतिरिक्त, इस बात को ही सभी इतिहास-कारों को यह अनुभूति प्रदान करा देनी चाहिए थी कि तथाकथित जहाँगीरी

प. श्री एम० ए० हुसँन विरक्तित 'सागरे का किला', पृष्ठ द-९।

महल, किने के भीतर बने अन्य राजमहल तथा स्वयं किला भी हिन्दू-कला अहर नहां मिन को वस्तुएँ हैं। भी हुसैन का यह दूसरा पर्यवेक्षण भी, कि जीर नहां मिन को वस्तुएँ हैं। भी हुसैन का यह दूसरा पर्यवेक्षण भी, कि लगाक्षित नहां गीरी महल फतहपुर-सीकरी में बने हुए णाही भवनों से लगाक्षक मिलता-जुलता है, अत्यन्त समीचीन है। फतहपुर-सीकरी को तो अलगांधक मिलता-जुलता है, अत्यन्त समीचीन है। फतहपुर-सीकरी को तो बहुने ही हिन्दू-मूलोद्गम का सिद्ध किया जा चुका है जिसका "'निर्माण-पहले ही हिन्दू-मूलोद्गम का सिद्ध किया जा चुका है जिसका "'निर्माण-पहले ही हिन्दू-मूलोद्गम का सिद्ध किया जा चुका है जिसका "'निर्माण-पहले ही हिन्दू-मूलोद्गम का सिद्ध किया जा चुका है जिसका "'निर्माण-पहले ही हिन्दू-मूलोद्गम का सिद्ध किया जा चुका है जिसका "'निर्माण-पहले ही ही भीति गलती से अकबर को दिया जाता है।

जहांगीरी महल के नाम से विख्यात राजमहल की बाहरी लम्बाई नगभग २८६ फीट और चौढ़ाई २६१ फीट है। इसके सीमान्त स्तम्भों के बड्य अग्रभाग १६२ फीट लम्बा है। एक फाटक और इयोढ़ी से स्वागत-कक्ष में जा पहुंचते है। वहां एक द्वार से मुख्य कक्ष में रास्ता जाता है। स्वागत-कक्ष को बाई और का एक रास्ता छोटे-से दालान में और नगाड़खाने वाले ननम्भ-युक्त महाकक्ष में जाता है। यह तो हिन्दू परम्परा का एक अन्य महितक है ज्योंकि मुस्लिम परम्परा में संगीत एक निषिद्ध वस्तु है, विशेष-कर उन स्थानों पर जहां मस्जिदें बनी हैं।

केन्द्रोग प्रागण को दक्षिणी दीवार के पीछे कमरों की एक पंक्ति बनी हुँ है को कदाचित हिन्दू दरबार के अनुचरों के लिए आवास-हेतु बनाई गई प्रशंत है से केन्द्रीय प्रागण लगभग ७६ फीट वर्ग है। इसके चारों और दुर्गालना मोहरा है। इसके हिन्दू रंग, यद्यपि धुंग्रले पड़ गए हैं, फिर भी अभी भी देखें जा मकते है। अपने अनिश्चित तथा उपद्रवसस्त काल-खण्ड में, दलते हुए गुन्तिम सह गाही ने छैये, क्लान, धन और जानकारी के अभाव में हिन्दू-रंगकना की धुमिल हो जाने दिया बयोंकि वे न तो उसे ठीक-ठाक कर सकते थे और न ही नया हुए दे सकते थे।

न्वायत-कल के जगर तीसरी मंजिल पर एक खुला बड़ा कमरा है जिसके पाच करण्य के लीन और खुले हुए कोण्डक है जो पूर्व और पण्चिम में प्रापण को और खलते हैं। ३, ४, ७, ६, ११ में २१ तक जैसी विषम संख्या न स्वय्थ, मोलाकार प्रामाद प्राम तथा फाटक बनवाना प्राचीन हिन्दू परम्परा रही है। सभी मध्यकालीन भवनों में (भारत में) यह बात देखी जा सकती है क्योंकि वे सब मुस्लिम-पूर्व हिन्दू-मूलक हैं।

# हिन्दू रानी का व्यक्तिगत कमरा

किले की असण

चतुष्कोण की उत्तर दिणा में खम्भी वाला एक बड़ा कमरा है, जिसे जोधबाई का व्यक्तिगत कमरा कहते हैं। यह एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात है जिसके प्रति हम सभी इतिहासकारों और मध्यकालीन ऐतिहासिक भवनी के दर्शनाथियों को सावधान करना चाहते हैं। मुस्लिम हरमा में ५००० महिलाएँ ठुँसी रहती थीं। उन्हों में से एक संयोगण जोधबाई या जोधावाई नाम की असहाय, घृणित, अव्यक्त ध्वनि हिन्दू महिला थी जिसका दर्जी तप-पत्नी या घटिया किस्म की रखेल था। इस प्रकार, उसका मुख्याकन १/५०००वाँ भी नहीं था, फिर भी चाहे फतहपुर-सीकरी हो या आगरे का किला या कोई अन्य स्थान, हम सदैव एक जोधवाई या जोधावाई का नाम सुनते हैं और विचित्रता यह है कि शेष उन ४,६६६ महिलाओं में से एक का भी नाम सम्मुख नही आता जो प्रथन श्रेणी की, प्रथम दर्जे की असली मुस्लिम महिलाएँ थी। इस बात का रहस्य क्या है? रहस्य यह है कि चूंकि मुस्लिम शहंशाहों ने अपना समस्त जीवन आगरा, दिल्ली और फतहपुर-सीकरी के विजित हिन्दू भवनों में विताया तथा उनके उपवादी मुिल्नम दरवारियों को यह बात बहुत अखरती थी कि उनके सर्वशक्तिशाली मालिक विजित हिन्दुओं के पुराने भवनों में रहते थे, इसलिए उन्होंने उन भवनों, राजमहलों तथा किलों की हिन्दू साज-सजाबट का दोय अवणित, विलक्षण जोधबाई या जोघावाई को दे दिया।

हम यहाँ पर उपनामों के बारे में धालमेल का स्पष्टीकरण भी करना चाहेंगे। अकबर के हरम का एक अंश बनने के लिए भेंट की गई जयपुर की राजकन्या जोधबाई थी (जोधाबाई नहीं)। जहांगीर के हरम में भेजी गई जयपुर की दूसरी राजपुत्री जोधाबाई थी। किन्तु ये भी झूठे नाम है। उनके बास्तविक हिन्दू नाम अज्ञात हैं। कम-से-कम उस राजकन्या का नाम अज्ञात है जिसका अपहरण अकबर ने किया था। किन्तु नह जैसे हो अकबर के हरम में पहुँची, तैसे ही उसकी 'मर्थम जमानी' नाम दे दिया गया। उसका मुस्लिम

भू पीट पान भीक कत पातहपुर-मीकरी एक हिन्दू नगर' पहें।

नाम पता होना बनकि हिन्दू नाम अज्ञात है, स्वयं इस बात का प्रवल प्रमाण है कि उसका बरहरण ही किया गया था, किसी भी प्रकार विवाह नहीं। बार बह बचमुच ही विवाह हुआ होता तो उसका हिन्दू नाम बडे मर्व के नाथ गर्गा अभिनेको मे अकत ुआ होता, किन्तु चूकि समकाशीन राजपूती व किए यह तो अत्यना भीर नज्वा की बात भी कि अकबर के सेनानायक लफ्रांन के तीन पासदाता जाकमणों के सम्मुख बलाद्याही लुण्डवा शत्रु के नवक उनको एक असहाय नुरक्षाहीन कन्या को समपित करना पड़ा, इसलिए उलाने उसका नाम इतिहास वे समूल नष्ट कर दिया। मुस्लिम द्वारा उसका नान मर्दन के लिए लगाप्त कर देने का कारण यह रहा कि मुस्लिम हरमों में हिन्दू नाम अति बुवा के भावों से देशे जाते थे। हिन्दू नाम को हमेशा के विष्यत्य कर देने बाला उसका मुस्लिम नाम सर्यम जमानी था। यदि विको व्यक्ति को ऐतिहासिक अन्तर् प्टि प्राप्त हो तो ऐसी ही छोटी-छोटी बाहों के बहुत विकास ऐतिहाशिक भण्डार तैयार किया जा सकता है।

# राजकुलीन मन्दिर गृह

बतुष्कोण के पश्चिम में एक कमरा है जिसमें बहुत सारे आने बने हुए है। किला मुस्तिकों के अधीन होते ने पूर्व, इन आलों में हजार वर्षाधिक्य जबांड तक हिन्दु देवताओं-देवियों की प्रतिमाएँ रखी रहती थीं। कमरे में १००० वर्ष में अधिक नर्वाध तक अनेक हिन्दू देवगणों की मूलियाँ इस प्रकार विराजभान रहने की प्रवा. परस्परा मुस्लिम आधिपत्य में भी चलती रही। धीर-धीर एक मध्यकालीन इस्लामी झुठी कथा चल पड़ी और भ्रमणाथियों को अब बताया जाता है कि कवा का सम्भवतः अर्थ यह है कि जहाँगीर की यन्ती और मौ, दोनों ही हिन्दू होने के कारण, उन्होंने कमरे में एक उपासना मृह बना रखा था। यह साम बकवाद है। मध्यकालीन मुस्लिम णासन के बंदर्गत हजारों लोगों को हिन्दू और ईसाई धर्मी का बलात् त्याग करना पड़ा का और इन्लाम धर्म को विवज होकर अगोकार करना पड़ा था। जहाँगीर बीर बाहरही के बाबन-काल खण्ड ऐसे आतंक-प्रेरित धर्म-परिवर्तनी और मन्दिर के व्यापन-स्तिध सर्वनाको में भरे पहें हैं। अतः यह बात अत्यन्त बकबाद पूर्व है कि उनके ही अधिरे हरमों में भारी पदों के भीतर वाले इस नः भरे में रहने वाली निवशता-वल समर्पित हिन्दू राजकन्याओं का बुकां धारण करने के बाद भी गाही नाक के नीचे ही अपने हिन्दू देवनणी की पूजा करने की अनुभति दी जाय जबकि उनके चारों और धर्मान्ध मूल्लो, कार्जिपी, हरम की ओरतों, नौकरों और दरवारियों की भीड़ सदैव लगी रहतो हो जो संसार से सभी प्रकार के गैर-इस्लामी रीति-रिवाजों की बहम करने की कसम खाए बैठे हों।

## हिन्दू महारानी का महाकक्ष

किले का भ्रमण

चतुष्कोण के दक्षिण में एक और कुछ छोटा कमरा है। उसे भी असहाय जोधाबाई के कमरे के नाम से स्मरण किया जाता है। हम पाठक का ध्यान फिर इस गृत्थी की ओर आकर्षित करते हैं जो अधिक रहस्यमय हो जाती है। किसी जोधवाई या जोधावाई का नाम बार-बार नयों दहराया जाता है, जब पीढ़ियों से मुस्लिम हरमों का एक बहुत विशाल अंश तो मुस्लिम महिलाओं का था। इसका कारण यह है कि फतहपूर-सीकरी और आगरे के लालकिले तथा दिल्ली के लालकिले के राजमहल के आवासीय भागों के प्रत्येक कमरे हिन्दू साज-सजावटों, चिह्नों से भरे पडे हैं। चेकि इस विचित्रता का स्पष्टीकरण सरलतापूर्वक नहीं दिया जा सकता था, इसलिए एक निर्धन, असहाय, अवला जोधवार्ड या जोधावार्ड के नाम का सहारा ले लिया गया। इस काल्पनिक जोधाबाई की हिन्दू बैठक तीन और साढ़े चार फीट नाड़े रास्ते से घिरी हुई है। मुस्लिम लोग इसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाते। वे जो कह सकते हैं वह यह है कि ये रास्ते सेवकों के लिए ये जो बैठक से आदेश मिलने पर तूरन्त उपस्थित रहें। यदि यही बात थी, तो अन्य राजमहलों में भी यही व्यवस्था होनी चाहिए थी। स्पष्टतः मुस्लिम परम्परा फतहप्र-सीकरी और दिल्ली व आगरे के लालकिलों के तथा मध्यकालीन मुलोइगम के उनके तथाकथित मकबरों और मस्जिदों के अनेक लक्षणों का य्कित्युक्त स्पट्टीकरण प्रस्तुत करने में एक जगह भी लफल नहीं है। उन्हें सदा ऐसी शब्दावली का सहारा लेना पढ़ता है : "कहा जाता है । विश्वास किया जाता है ''यह पता नहीं है कि क्यों ''यह विचित्र बात है ''यह आश्चयं है ''यह निष्कर्ष दिया जाता है ... गह अनुमान है ... यह रहस्यमय गुरबी है ... हो

सकता है कि "" आदि। कई बार इस परिपाटी से दूर चलकर एक काल्प-निक जोधनाई या जोधानाई को सारा दोष दे दिया जाता है। यह अतिप्रिय रूपालार है।

### हिन्दू पुस्तकालय

पूर्व दिला ये कर कमरे है जिनका एक प्रांगण है जो नदी-मुख के साथ-कार है। इनका केन्द्रीय प्रवेशकार एक इयोड़ी है जो स्तम्भों के सहारे खड़ी हुई है। इनका केन्द्रीय प्रवेशकार एक इयोड़ी है जो स्तम्भों के सहारे खड़ी हुई है। इनके पर एक कमरा है जिसे पुस्तकालय कहते हैं। बूंकि मध्य-कार्जान प्रकार जानकों के प्रवत्थक अधिकांशतः अनपढ़ अथवा अध-पढ़ वे किनको पराई-विखाई कुरान या उसके भाष्यों से अधिक नहीं थी, इस-किए ऐसा पुस्तकालय कालदूषण, तारीख की गजती है। इसलिए सम्भावना यह बाल्य देती है कि मन्दिर गृह तथा नक्षत्र गृहों के समान ही प्रांगणों के साथ जना हुआ यह कामरा अथोक, किनष्क तथा अन्य हिन्दू शासकों का पुस्तकालय रहा होगा। ये कमरे वेदो, उपनिषदों, भगवद्गीता, रामायण, महाभारत, पाणिनी का व्याकरण, भास के नाटक, कालीदास तथा अनेक वाटकारों को रचनाओं, मुविक्यात संस्कृत-काव्य, उपोतिष, आयुर्वेद तथा किन्द्रभी के जान की अन्य बाखाओं के उज्ज्वल रत्नों के सुश्रेष्ठ हिन्दू साहित्य न बनाय अध्वार रहे होंगे।

त्यामधित बहाँगीरी महल की छत पर दो आकर्षक दर्शक-मण्डप बने तम है। वहाँ वृष्ठ बल टेकियाँ है जो ऊपरी मिलिल के जल-भण्डार का कार्य करती की बिनन प्रवाहित अमुना-बल को जल-भवाहिकाओं और अरनो के माध्यम में अन्य भागों में पहुँचाया जाता था।

नारत वे नगरग नभी ऐतिहासिक राजमहलो और भवनों का एक जामान नशण पह छा है कि उत्तमें क्षपरी जल-भण्डारों से जल-प्रवाहिकाओं और सरवा ग कर ने प्रवाहित जल-व्यवस्था सर्वव विद्यमान रही है। ये सब उस पुग को किन्दू तकनीक और पन्नविद्या में निपुणता के दृश्यमान प्रभाण है किन समय कोई पन्न इन प्रकार का निर्मित हुआ ज्ञात नहीं हो जाता, जब किन बरो पा कूर्य ने २०० फीट उत्तर तक पानी उठा दिया जा सके। वही तका कि सबयण समझा जाने वाला सफदरजंग (और किसी मृतक को जल की आवश्यकता नहीं होती)—अवन, दिल्ली और आगरे के नालिक व फतहपुर-सीकरी के राजमहल तथा मुदूर बीदर में तथाकथित मकवरों आदि भवनों में बहते हुए पानी की नालिया तथा पानी ऊपर पहुँचाने व उसका वितरण करने की प्रणालियों का अस्तित्व है, इस बात का चौतक है कि वे सब हिन्दू मूलक और स्वामित्व की बस्तुएँ हैं। उत्तरकालीन विदेशी मुस्लिम आकासकों और विजेताओं ने उनको मह्चरों और मस्जिदों के इप में बुरी तरह इस्तेमाल किया। अरेबिया, इराक, ईरान और सीरिया के गुक्क रेतील प्रदेशों से आने के कारण मुस्लिमों का अध्यास जल के अभाव में जीवन-यापन करने का हो गया था और जल से अति दूर होने के कारण, उनको जल ऊपर उठाने और सिचाई की विधाओं का जान लेश-मात्र भी नहीं था, जिस विद्या से हिन्दू लोग पूर्णत: पारंगत थे।

उन जल-टंकियों के निकट जल-नलों में अभी भी तांबे की निलयों लगी हुई है जो मुस्लिम-पूर्व युगीन प्राचीन हिन्दू कारखानों में बनी थीं। प्राचीन हिन्दू यन्त्र-कला की जिटलताओं से विस्मित, विमुग्ध हुए मुस्लिम आधिपत्य-कर्ता लोग उनकों सुन्यवस्थित बनाए रखने में प्राय: असफल रहे। कुछ खराबी की स्थिति में मुधार करने की दृष्टि से उनको जल-प्रणाली व उनसे लाभ उठाने बाले भागों पर पत्थर की कटोरियां-सी लगा देनों पड़ी जो आज भी देखी जा सकती हैं, यद्यपि वे टूटी हुई हैं।

# शाहजहांनी महल

तथाकियत जहाँगोरों महल की उत्तरी दिशा 'शाहजहाँनी महल' कहलाता है। अपनी अपरिपक्वता और ऊपरी विधि-प्रणालों में ही पश्चिमी विद्वानों ने तुरन्त यह निष्कषं निकाल लिया है कि भवन का जहाँगीरी महल भाग जहाँगीर द्वारा और णाहजहाँनी महल वाला भाग शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। जिन लोगों की दृष्टि में उपर्युक्त बात बेहूदी थी क्योंकि सम्पूणं एक एकीकृत योजना के अनुसार बनवाया गया था, उन्होंने भी एक छोटा-सा संशोधन कर लिया कि जिस भाग का नाम आज शाहजहां के साथ खुड़ा हुआ है, उसे शाहजयाँ ने गिराया या परिवतित किया हो। हम इस प्रकार की शिक्षक कलाबाजियां समझ पाने में असफल रहे हैं। क्या यह

7 15

न्यात वाना जोत कहिन बात है कि जब किसी राजवण की कई पीढ़ियां एक तो स्थान (परिसर) वे रहती है, तब विभिन्न भागों के नाम उन राजाओं के माध का जाते ! जिन्होंने अपनी छाप उन भवनों पर छोडी होती है जिनमें कारण होने हैं समकालीन दरबारी प्रयोग। नया हमकी भी उनके माच चते आए नागों से, किसी अन्य साध्य के अभाव में भी विवश होकर वह कान देना काहिए कि वह भवन या भाग उसी व्यक्ति हारा बनवाया क्या का जिस नाम से उमे आज पुकारा जाता है ? क्या हम इस तथ्य को भूत सकते हैं कि विकेतामण और उनके समर्थक, चापलूस और हां-में-हा करने वाले व्यक्ति विजित क्षेत्र के भवनों और मार्गों के नामों को अपना नान प्रदान कर देते है ? क्या हमारे लिए अपने मानस पटल पर यह बात आंकत करना कठिन है। कि हिन्दुस्तान के भुखण्ड को अपना कहकर दावा करने बान आक्रमणकारी, विध्वसक अरबो, फारसियों, तुकों और मुगलों ने इस देश के विज्ञाल हिन्दू भवतीं, राजमहलीं, प्रासादी, पुलीं, झीली, नहरीं और न्तम्भों को भी अपना कहकर दावा किया है। वया इस धरती पर उन काणवंदी और खजानदियों की कभी कभी हुई है जो मलाधारियों के णासन की ज्ञानी करने के लिए अपनी लेखनी को वेचकर उसका व अपना मूँह काला कर तेते हैं। अपनी घोर शब्ता सम्पन्न संस्कृति वाले देश पर जानन के नर्गा-साधियों में ऐने चापलुको और खुलामदियों का महत्त्वपूर्ण जल होना मध्यकालीन मुस्तिम तिथिब्तों से स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है।

गाहजहांनी महल में एक सामने दालान, एक केन्द्रीय कहा दक्षिण, पूर्व और पविचन वे तोय-तीन कमरों का एक समूह तथा एक स्तम्भ दीर्घा है। इन दोडों की घोतरी छने तथा दीवार फूलों के नमूनों से सुसर्जित हैं। कहा किला है कि बुगल लोग इस दीवाँ में तीचे प्रांगण में हाथियों की कताइया होते हुए देखा करने थे। कई बार कृषित मुस्लिम बादणाह के उजारे पर अवस्त्रतीय व्यक्तियों को भी हास्त्रियों के पैरी तले रींदवा डान्ता जाती या। बिदिन शासन-काल में, इसर-पश्चिमी सीमा-प्राप्त के उप-राज्यपाल जान रकेन कोलंबिन का देहान्त र मितस्बर, १८४७ की इसी स्तम्भ-दीर्घा ने हुआ था। उसकी समाधि जब भी तयाकथित दीवाने-आम के बाहर भैदान के बनी हुई देखी का नकती है।

### हिन्दू राजमहल द्वार

जाहजहाँनी महल की उत्तरी दिशा में पाँच दीवार के खाँची का एक तोरणयुक्त मोहरा है। इसके पश्चिमी किनारे वाली मेहराव कांच के परदे से बन्द है। इस कांच के परदे के पीछे एक बड़ा उखड़ा हुआ दरवाजा रखा है जिसे गजनी दरवाजा कहते हैं। यह १२ फीट ऊँचा व ६ फीट चौड़ा है।

कहा जाता है कि पहली अफगान चढाई के बाद भारतीय टकडियों का नेतृत्व करते हुए जब सेनापति नाटिषम गजनी में प्रविष्ट हुआ था, तब बह ११वीं अताब्दी के आक्रमणकारी महमूद गजनी के मकवरे से इस दरवाजे को उखाइकर सन् १८४२ ई० में लूट के धन के रूप में इस दरवाजे को भारत में ले आया था। अरेबिया, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, अफगा-विस्तान, कजकस्तान और उजबेकस्तान के लटेरों द्वारा एक हजार बर्ध तक की दीर्घावधि तक हिन्दुस्तान की लूट-खसोट की यह एक प्रतीकात्मक प्रति-किया ही थी।

कुछ लोगों का कहना है कि यह दरवाजा वह द्वार था जो महमूद गजनी ने सन् १०२४-२५ ई० के अपने कुख्यात आक्रमण के समय भारत के सोमनाथ मन्दिर से ही उखाड़ा था। अन्य लोग कहते है कि सोमनाथ मन्दिर का द्वार जिसे महमूद गजनी ने उखाड़ा था, चन्दन की सुगन्धित लकड़ी का था, जबकि गजनी से लाया गया दरवाजा देवदार का है। यह भी हो सकता है कि महमूद गजनी के राजगहल एवं मकबरे से इस दरवाजे को उखाइते समय भारतीय सैनिकों ने कहा हो कि महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मन्दिर को अपवित्र, खण्डित करने के प्रतिकार के रूप में ही वे भी इस दरवाजे को भारत ले जाना चाहते हों, इस बात से भी दोनों दरवाजों की कथाएँ मिल-जुल गई हो।

किन्तु चाहे यह दरवाजा सोमनाथ मन्दिर से न ने जाया गया हो. तथापि इस बात की प्रत्येक सम्भावना है कि यह दरवाजा किसी अन्य हिन्दू मन्दिर अथवा राजमहल का हो, जिसको महमूद गजनी हिन्दुस्तान से ल गया था। छः कोनीं वाला नक्षत्रीय नमृना इस द्वार के हिन्दू-स्वामित्व का स्पष्ट द्योतक है। महमूद गजनी जैसे धर्मान्ध, कट्टर मुस्लिमी के मकबरे

'काफिरो के जिलान बाले इस्लामी कलात्मक दरवाजों से कभी भी न्यांभित नहीं हो सकते थे। किन्तु जब ऐसी बस्तुएँ सूट की सम्पत्ति में थिली, तो वे तो अत्यन्त स्वागत बोग्य थी। साथ ही भहमूद गरानी के बारे भ सबजात है कि वह लूट की दौलत पर ही जीवित रहता था। स्वयं गणभी का उसका महत्व एव नकबरा पूर्वकालिक हिन्दू राजा जयपाल की सम्पत्ति धा। इसका प्राचीन हिन्दू भासक-निर्माता कौन था, इस तथ्य की खोज की जानी चाहिए। इस प्रकार, चाहे यह दरवाजा सोमनाथ मन्दिर का रहा हो जनवा अन्य किसी हिन्दू भवन का, यह निस्सन्देह हिन्दू पाटक (द्वार) है बौर इसका भारत-आगनन इतिहास की पुनरावृत्ति ही है। एक अनुपयुक्त चिह्न (न्सारक) के रूप में इसे अप्रयुक्त पड़ा रहने देने की अपेक्षा इसे किसी हिन्दू बन्दिर में पुन: स्थापित कर दिया जाना चाहिए जिससे इसकी भली-भौति देखशास की जा सके, ठीक प्रकार से तेल दिया जा सके, रंग-रोगन तथा रख-रखाव हो अने।

इस दरवार्ड पर प्राचीन अरबी बर्णमाला में लिखावट द्वारा सब्बतगीन के बेट सुल्तान महमूद पर अल्लाह के शुभाशीयों की याचना की गई है।

#### खान महल

एक अन्य दर्शनीय भाग बास महत्त अर्थात् प्राचीन हिन्दुओं का निजी राज भवन है। मुस्लिम आधिपत्य की अवधि में इसके 'आरामगाह-ए-मुक्दन (पवित्र विश्वाम गृह) जैसा विदेशी नाम दे दिया गया तथा इसमें हरम स्थापिन कर दिया गया। मध्यकालीन होंगियों को इसके निर्माता की वानकारी व होने के कारण इस भाग का निर्माण-श्रेय शाहजहाँ की दे दिया रण। बिन्तु ऐसे मायनो में जैसा होना अवश्यम्भावी है, अनेक अन्य मुस्लिम प्रतिहन्हीं दान की है, जा सब-क-सब झुठे हैं। आज इसमें क्या-क्या, कीन-कान-की इसाक्ते सम्मिलित है, यह भी निक्चित नहीं है बयोंकि लालकिले के नशी राजनहरूना क अभ ने: अप में असवरत, परस्पर सम्बद्ध भागीं, गांचवारा, बरासदी, व्यादियो, दानानी, नाट्यशालाओं के विशिष्ट-कक्षी, दीर्घाओं, बगरों, और भेहराबी का शंकुल ही उपलब्ध है। ये सब ईसा-पूर्व जिन्दुओं हारा प्रकाल्यत एवं स्थ-रेखांकित एक एकीकृत प्राचीन योजना के

अंग है। इसलिए आधुनिक लेखकों को ये भारी अटकलवाजिया करना, ऊट-पटाँग अनुमान लगाना चेहुदा बकवाद है कि किसी मिकन्दर लोधी, सलीम-णाह सूर, अकबर, जहांगीर या भाइजहां ने उनमें से किसी का निर्माण वा पुनिर्माण करवाया था। शासन करने वाले किसी भी मुस्लिम ने कोई लिखित दावा इस सम्बन्ध में छोड़ा नहीं है। उन लोगों को तो अपरिपक्व कल्पनाशील ऐतिहासिक बिढानों डारा झुठा और निरर्थंक श्रेय दिया आ रहा है।

किले का भाग

खास महल के सम्बन्ध में भी वहीं बेहुदी करूपनाएँ, अटकलबाजियां है अर्थात् आज जो भाग हमें दिखाई देता है, वह शाहजहाँ द्वारा निमित हुआ हो सकता है। दूसरा अनुमान यह है कि उसने इसे सन् १६३७ में बनवाया होगा। क्या रूपरेखांकन और निर्माण करने के लिए एक वर्ष पर्याप्त है अथवा नहीं, वे इस बात का न तो विचार करेंगे और न हो उत्तर देंगे। फिर एक और अनुमान कर लिया जाता है कि जाहजहां ने इस भाग को बनवाया तो होगा, किन्तु इस निर्माण से पूर्व उन भागों को गिरा दिया होगा जो उसके दादा अकबर ने बनवाए थे, किन्तु उन्हीं को उसके पिता जहांगीर ने गिरवाकर फिर पुनः बनवा दिया था। यह तो उन सार्वभीम बादणाहीं को उन बेवक्फों के तुल्य बताना है जिनको अपनी पूर्व-पीड़ो द्वारा निर्मित लाल-किले के विभाल और भव्य भागों को गिराने और उनके स्थान पर नए भागो को बनाने से बढ़कर या उसके अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं था। अन्य आश्चर्य की बात यह है कि यद्यपि वे कई असंगत और निरर्धक शिलालेख छोड़ गए है किन्तु इन भवनों आदि के निर्माण के सम्बन्ध में एक भी णिला-लेख न बना देने के बारे में वे अत्यन्त लज्जाणील एव विनम्न प्रतीत होते हैं। तीसरा आश्चर्य यह है कि उन लोगों ने इस भवन-विध्वंस और निर्माण के कार्य को इतनी चुप्पी और तेजी तथा रहस्यमय जादू से सम्पन्त किया कि उनके रूपरेखांकन, नमूने और उनके लिए सरचीकृत व्यय के कोई अभिलेख भी शेष नहीं हैं। शिक्षा के क्षेत्र के लिए यह दया और शर्म की बात है कि भारत में बिटिय फासन काल में इस प्रकार की अपृच्छित. असत्यापित अष्टम-पष्टम वार्ते बहुविध इतिहास के रूप में प्रचारित-प्रसारित होती रही और इसी कारण ऐतिहासिक स्थलीं पर दर्णकों की दिए जाने वाले पर्यटक

और पुरातत्वीय साहित्य में वे बाते परिपूर्ण अधिभाषणों के अति पवित्र आधार हो गई है और जोधकर्ता विद्वान इन बातों की अत्यधिक व्यान देने बीच बानगी के हथ में उत्तेश करते हैं।

तपार्वायत वाल महत में, जिसके बारे में कल्पना की जाती है कि इसे गारकों ने बनवाया था, विश्वात किया जाता है कि कदाचित्, मुख्य संग-मण्यती भवन, तथावधित अगृरी बाग, इस र और दक्षिण की ओर दर्णक-वरण, बाग के बारों ओर प्रकारत और जीतमहत्त सम्मिलित थे।

मुका प्रापण के पूर्व में तथाकथित अंगूरी बाग के फर्ण से लगभग चार चोर की देवाई पर, बबुका जल-मुख के सम्मुख, धवल स्फटिक (संगमरमर) के तीन दर्शक-महप है।

वहाँ बवनरे के नध्य में एक पानी का तालाब है जिसमें प्राचीन हिन्दू प्रकार नगा है। एकारे के उत्तर और दक्षिण में दर्गक-मंडप हैं जो छिद्रित और नगार समयन्त्र के ट्कड़ों बाले परदों से पृथक् किए गए हैं। हिन्दू दर्गक-महरों और राजमहलों में पत्थर के परदों की परम्परा इतनी ही पुरानी है जितना पुराना स्वय रामायण महाकाब्य है। रामायण में, राम और राजण के महलों के वर्णन-समय ऐसे पत्थर के परदे बारम्बार उल्लेख किए जाते हैं।

बन्दीय प्रापण के पश्चिम में तीन तोरणदार है जो एक बड़े कमरे में जाने हैं। इसी के ठीक सामने, पूर्व की ओर, नदी के ऊपर नीन खिड़िक्यों है जो पश्चिमी कोरणदारों के समक्य है। दीघा की भीतरी छतें और कमरे की छट की, यद्यपि आज साफ संगमरमर की हैं, (शाहजहां के दरबारी निविद्य को बादणाहनामा के अनुसार स्वर्ण और अन्य रंगों में बहुविध पृथिन्ति और विद्यमान है। यह तथ्य स्मार उस निप्यं को पुष्ट करता है कि बाद मुस्लिम आधिपत्यकर्ताओं ने कुछ किया है, तो मात्र इतना ही कि उन्होंने प्राचीन हिन्दू लालकिले के भाभा का विद्य पिया, उन्मृत्तित किया, अपवित्र किया, क्षति पहुँचाई और विनष्ट किया किन्तु इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया।

यहाँ की दीवारों में जान बने हुए है जिनमें हिन्दू देव-प्रतिमाएँ सुशोमित होती थी, को मुस्लिम जावियन्य की अनेक णताब्दियों में उन स्थानों से उषाड़ी गई और बकनावर करके दूर केंक दी गई प्रतीत होती है। मार्ग-दर्जनो अथवा मार्गदिशका-पुस्तिकाओं हारा बताई बाने वाली वे कहानियां उपवादी सुठी कथाएं है कि इस आलों में रखें जाने वाले मुगल बादणाहों के चित्रों को सन् १७६१-६४ ईस्वी में किले पर हिन्दुओं का विजयी द्वाब फहराने बाले जाटों ने नष्ट कर दिया था। इस्लाम नभी प्रकार के चित्रों-करण में नाक-भी सिकांडता है। मुगल बादणाहत कृदिवादों, दिकयानुमी मुल्लाओं और काजियों से सदैव घिरी रहती थी। जो लोग स्वयं पंगम्बर-मोहम्मद का चित्र ही सहन नहीं कर सकते, वे इस्लामी राजयहलों में भुगल बादणाहों के चित्रों को सजाने, लगाने को अनुमति कभी नहीं दे सकते थे। इसलिए, वहाँ कोई मुगल चित्र नहीं थे। किन्तु उन्हीं स्थानों पर हिन्दू देव-प्रतिमाओं का होना निश्चित है जैसांकि स्वयं मुस्लिम वर्णनों में प्रायः स्वीकार किया जाता है चाहे वह किसी अज्ञात जोधबाई या जोधाबाई के नाम में ही क्यों न हो।

नीचे के केन्द्रीय प्रांगण में एक ४२ फीट लम्बा और २६ फीट बौड़ा तालाब है जिसके लाल पत्थर के तल पर पाँच फव्चारे और ३२ टोंटिबाँ लगी हैं। जल-निर्गामी प्रवाहिका में टेड़ा-मेड़ा जटिल कार्य अभी भी संस्कृत के 'पृष्ट-माही' (जिसे इस्लाम में गलती से पुष्टे-माही उच्चारण किया जाता है) नाम से पुकारा जाता है जिसका अर्थ मछली का पृष्ठ है क्योंकि वह मछली के छिलके जैसा दिखाई पड़ता है। इन फव्चारों और टोंटिबों से बल-बल करता हुआ पानी पूर्वोल्लिखित तथाकथित जहाँगीरी महल छत पर बने तालाब से हो आता था।

भारतवर्ष में ऐतिहासिक अनुसन्धान किस प्रकार गड़बड़ और ऊट-पटांग स्थिति को पहुँचा हुआ है, उसका एक स्पष्ट, विचित्र उदाहरण औ हुसैन की निम्नलिखित टिप्पणी से मिलता है:

"भवन में कोई शिलालेख नहीं हैं, किन्तु हेवेल और नेविल तथा अन्य लोग इसका निर्माण सन् १६३६ ई० में होने की तारीख के बारे में एक लम्बे फारसी णिखालेख का उल्लेख करते हैं। लतीफ एक कदम और आगे

६, 'बागरे का किला', लेखक की एम० ए० हुसैन, पृष्ठ १४-१६।

जाता है और इसका पाठ भी प्रस्तुत करता है जिससे निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि इसको डोडाने-बास में जिलालेख से अमित किया गया है।" हम इस बात को किने के दर्जनार्जियों और भावी ग्रीधकर्ताओं के ऊपर ही छोड़ देते है कि बे देखे, इस बात की योज करें कि श्री हुसैन सही कहते हैं अथवा अन्य लोग। किन्तु हम तो श्री हुसैन के उपयुक्त पर्यवेक्षण के आधार पर डोन्स-मुस्लिम अनुसन्धान में अन्ध-विश्वास स्थापित करने के विरुद्ध इनको सादधान अवस्य करना चाहेंगे।

### उत्तरी दशंक-मण्डь

उत्तरी दर्शक-मण्डप, जिसके उत्तरी छोर पर सम्मान (उपनाम मुनम्मन उपनाम मुनम्मन) बुजं है, पूरा-का-पूरा सफेद संगमरमर का बना हुआ है। इसका चतुनरा ५३ × १ = ई फीट है और इसमें दो कमरे तथा एक के न्डीय महाकक बना हुआ है। कमरे भीतर की ओर लगभग १३ फीट वर्ग है। महाकल का बाहरी नाप २२ × १ = फीट है। प्रत्येक दीबार में दी गहरे और कुछ उथले जाले है। कहा जाता है कि बादशाह अकबर उसमें से एक आने में प्रतिदिम प्रातःकाल एक जवाहर रख दिया करता था। जो इसको सबसे पहले इंद नेता था, उसी ब्यक्ति को उस दिन बादशाह के काल्किय में रह सकने का सीभाग्य प्राप्त हो जाता था।

किले के दर्शनाधियों और इतिहास के विद्याधियों को उग्रवादी मार्ग-देशिका-पुन्तकों अववा नार्गदर्शकों द्वारा बताए जाने वाले मुस्लिम इतिहास की जल-अलूल कहानियों के पूरी तरह सावधान रहना चाहिए। श्री हुसैन ने द्वारास करते हुए ठीक ही लिखा है : "अकवर की मृत्यु के ३२ वर्ष बाद का स्थान का निर्माण करने से परस्थरा की बेहदगी स्वतः स्पष्ट हो गई है। स्थ्य तो यह है कि शाहजहां के दरबारी तिधिवृत्त लेखक मुस्ला अब्दुल हमीद नाहीरों ने उत्तेख किया है कि यह अवन शाहजहां की सबसे बढ़ी कन्या वहानकारा का निवास-खान था। ये मकान बहुविध रूप में स्वणं और गा व अवकृत वे, आर धुमाबदार परिसीमित पक्षां वाली बाहरी छत, जिसमें से ताँवे के मुलम्मे वाले नुकीले भेख निकले हुए थे, बारम्भिक अवस्था में सोने से मढ़ी हुई थी (बादणाहनामा, फारसी पाठ, खण्ड-१, पृष्ठ २४२)।"

यद्यपि श्री हुसैन अकबर की किबदन्ती पर ठीक ही उपहास कर रहे हैं, तथापि उनके तक असंगत, गलत हैं। उनका यह गलत विश्वास है कि वह राजमहल अकबर की मृत्यु के लगभग ३२ वर्ष बाद बना था। हम जानना बाहते हैं कि उनको यह बात किसने बताई? उनके वर्णन में समाविष्ट 'लगभग' शब्द स्वयं ही इस बात का द्योतक है कि वे ऊल-जलूल अनुमानों में लिप्त हो गए हैं, जो आंग्ल-मुस्लिम विद्वत्ता की भारी विजिष्टता है। हमारे अनुसार तो लालकिले के प्राचीन हिन्दू राजघराने के अनेक भागों का अंग यह राजमहल अकबर की मृत्यु के ३२ वर्ष बाद नहीं, अपितु अकबर के जनम से संभवत: २३ शताब्दियों पूर्व बना था।

यदि शाहजहाँ की बेटी जहानआरा उन कमरों में रही थी—जो फिर आंग्ल-मुस्लिम अटकलबाजी है—तो भी इस बात से उस भवन की निर्माण आयु में क्या अन्तर पड़ता है ? इसका अर्थ यह तो नहीं है कि इसका निर्माण केवल तभी हुआ था जब उसको इसमें रहने की आवश्यकता पड़ी थी ? नाल-किले के चिर अतीत बहुविध जीवन के इतिहास में लालकिले पर जिनका आधिपत्य रहा, उन्हीं में से एक वह भी थी। इसकी ढालू छत जिसमें धातु की कीलें बाहर निकल रही थीं, स्वर्ण सहित रंग-विरंगी चित्रकारी-अलंकत इसके हिन्दू मूलक होने का अतिरिक्त प्रमाण है। हिन्दू राजधरानों की पाल-कियों और देवी-देवताओं की पूजा के स्थानों में ऐसी ही ढालू छतें होती है जिनमें से दो या तीन विश्वल छत के बाहर तक निकले होते हैं। किले के मूल हिन्दू स्वामिगण जब इस्लामी आकामकों के सम्मुख पराजित हो गए, तब जितनी भी बार किले को लूटा, उन्हीं लूट प्रक्रियाओं में स्वर्ण की चादरें भी लूट ली गई।

किन्तु अकबरी-किवदन्ती को अनेक अन्य आधारों पर भी तिरस्कृत-अस्वीकृत किया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि वह सुझाब प्रस्तुत करना ही बेहूदगी है कि अकबर के पास इतने जबाहर थे कि वह अपनी ४० वर्षीय लम्बी जासन अवधि में प्रतिदिन बालसुलभ-रंगरेलियों में अन्य लोगों को व्ययं ही दे देता। वह तो मिदास जैसा अतिकृपण बादणाह था और धन

७, धागरे का बिला, नेक्श श्री एसक एक हुसैन, पहर १६ १

को बोजबर उस बोधायार का स्वय इतना अत्यन्त हेय-भावना से रक्षा करने बाला ध्यक्ति था। इसरी बात यह है कि वह स्वयं इतन। व्यस्त रहता था (इ.स.च. वात वात-वादमाध्य पम-रेलियों के लिए तमय ही नहीं था। वीतरी बात वह है कि अपने नेनानायकों और सम्बन्धियो-अन्तरमों ने सतत विद्रोही तथा नगतार आजानक बढ़ों के नदरण बह स्वयं ही अत्यधिक मजाया हुआ था । जीवी बात यह है कि अकबर की राजि की भोग्या-पतनी इस्या वचरे के आहर प्रतीक्षा करने वाले नेवन के अतिरिक्त और किस व्यक्ति को वह जवाहर मिल सकता था े यदि उन दोनों में से ही किसी को ज्याहर जिल्ला था तो उनके उपर दिल-भर अकतर के साहचर्य की कृपा होते का कोई अबं नहीं का। वे तो पत्नी अथवा संवक के रूप में दिन-भर, हर नम्य बादालह के साथ होते ही थे। योवयो बात यह है कि प्रतिदिन या एक-एक दिन छोड़कर जबाहर प्राप्त करने वालों को अतिशोध ही इतना धनाव्य हो जाना चाहिए कि उनकी किसी बादगाह की अनुनय-विनय करने की तीर वावक्यकता अनुभव ही नहीं करनी चाहिए। विश्वासयोग्य तथ्यो से र्जन जो विवरण क्योल कल्पनाएँ पथक् करने के लिए इतिहास की उपर्युक्त भागि तर्कपुनत, अधिवस्ता, बनील जैसा विदलपण आवश्यक है।

### दक्षिणी दर्शक-मण्डप

वर्षाय कारेपांकन में समान है, तथापि दक्षिणी दर्जक मण्डप लाल बाल-पत्थर का बना प्रतीत होता है और इसके उत्तर थोड़ा-सा पलस्तर भी किया हुआ है। इसमें एक महरावदार मोहरा है। इसका हिन्दू-अलंकरण विदय कर दिया गया है और स्वर्ण की बादरे खुद जी गई है। (शाहजहां के दरवारी विधिवत। 'आदणाहमामा' के अनुसार यह बगला-ए-दर्शन-ए-न्दारक अधान वह रथान है वहां आहजहां सामान्य अनता को दर्शन दिया

#### निन्ध्र

वास महत्व व द्वांसकी पहलू में बनी हुई सी द्वां से भू-गर्भीय तह्खानी

के सकब्यूह में पहुँच जाते हैं ई "उनके पास है। अंग्रेरी काटरियाँ है को दूरा-बारी दास-कन्याओं की बन्दी रखने के प्रयोजन से बनायी गई कही जानी है।" 'ब्राचारी दाग-कन्या' जब्दावसी को मध्यकारीन मुस्लिम तिथिवनी की प्रियः बाक्य-शिली के संदर्भ में ठीक प्रकार से समझने की आवश्यकता है। मध्यकालीन मुस्लिम शब्दावली में 'दास' जब्द का अर्थ प्राय: 'हिन्दू' होता था। और, एक 'दराचारी दास-कन्या' का अर्थ उस अपहत हिन्दू काला ने होता या जो मगल परिवेश में उप्रवादी, नृशंस लम्पटता के सम्मुख भी अपने घटने नहीं देकती थी।

## शीशमहल

किल का अगय

ताजमहल के प्रकोष्ठों के उत्तर-पूर्व छोर में भू-तल पर ही णीगमतन है। यह एक विशिष्ट हिन्दू राजमहत्त-प्रकोप्ट है। प्राचीन और मध्यकातीन हिन्दू राजधरानी के भवनों में अवस्य ही एक शोशमहल होता था. अर्थात् एक ऐसा कमरा जिसकी भीतरी छत तथा दीवारों के उलरी भाग ढाल होते. थे जिनमें छोटे-छोटे काँच के अनगिनत ट्कडे जड़े होते थे। भीतर मोमबन्ती या मोमवत्तियाँ अथवा दियासलाई की एक सीक जलाने और कमरे में इधर-उधर हिलाने पर उन काच के टुकड़ों में हजारों दीप-जिखाएँ, प्रकान-किरणे प्रज्वलित होती दीख पहती थी। इस कार्य से प्राचीन हिन्दुओं को दीपावली जैंसा आह्नादकारी बाताबरण अनुभव होने लगता था, यही इसका हिन्दुओ के लिए महत्त्व था ।

इस प्रकार के सज्जाकारी काँच के टुकड़े — भीशे —हिन्दुओं हारा न केवल भवनों को सजान-सँबारने अधितु महिलाओं की बेशभूषा का सहिता-वर्धन करने के काम में भी आते थे। इन बस्त्रों में पोलके और याघर भी होते थे । इस प्रकार के प्रतिविस्वकारों काच के टकडों की बात मुस्लिम लोग कभी पसन्द नहीं करेंगे क्योंकि वे कठोर एवं मोटे परदे एवं बुरके में विण्वास करते हैं । किन्तु शीशमहल चुंकि विजित हिन्दू सम्पत्ति थी, अतः यह मुगलो को उसी प्रकार स्वागत थोम्य थी, जिस प्रकार मुपत को जराब काबी को

<sup>=</sup> प्रागरे का किला, लेखक औ एमर ए० हुसँन, ए० १०।

भी हमास होती है। उनको इसे बहण कर लेने के अतिरिक्त और कोई चारा हो न था, क्योंकि दे बरते दे कि उनके धर्मान्ध तोढ़-फोड़ से उनको ही उर धा कि कहाँ सन्पूर्ण अन्य राजबहुल आवास अयोग्य न हो जाए। अनेक प्रमुख कारणों में हे एक कारण यही है कि हमें मुस्लिम आधिपत्य की अनेक प्रमुख कारणों में है एक कारण यही है कि हमें मुस्लिम आधिपत्य की अनेक प्रमुख कारणों में है एक कारण यही है कि हमें मुस्लिम आधिपत्य की अनेक प्रमुख कारणों के बाद भी कई प्राचीन हिन्दू भवनों में स्थावर सम्पत्ति ज्यों-की-न्दी देखने को मिल जाती है।

उदाहरण के निए यह कहानी सफेद झुठ प्रतीत होती है कि फिरोजशाह जुवनक ने अिंद दूरत्य स्थानों से दो अशोक-स्तंभ उखाड़े और उनको दिल्ली तक डोकर ने आया। यह मनघड़न्त कथा केवल नई दिल्ली स्थित फिरोजशाह कांटला नामन किने में लगे हुए एक स्तंभ की विद्यमानता के स्पष्टी-वरणस्वरूप प्रस्तुत की जातों है। अनुमान किया जाता है कि यह किला उसी ने दनवाया था। यदि उसने इसका निर्माण करवाया होता तो यह इसन्तावस्था में नहीं होता। दूनरी बात यह है कि जैसा धर्मान्ध था, उसके अनुसार यदि उसने इसका निर्माण करवाया होता तो वह इसके ऊपर विद्यमाँ,काफिराना स्तंभ नगवा कर इसे 'कलंकित' न करता। वह निम्न-तम वयन-कक्ष में नेटा हुआ ज्ञान्तियय इस्लामी निद्रा के समय एक बार अपना बस्ठक केंद्रा किए होता।

हमारा स्थर्धकरण है कि फिरोजशाह ने अपने निवास-स्थान के लिए एक विजित हिन्दू गदी (किले) की चुन लिया। वह गढ़ी अश्रोक के काल की होने के कारण उसकी छत पर अश्रोक का एक स्तम्भ लगा हुआ था। अपने वसहनवील इस्लामी बोध में फिरोजशाह ने कदाचित इसे उखाड़ देने का बल किया और उसी बुष्प्रयत्न में उसका कुछ अपरी भाग तोड़ दिया (जैसा सभी दर्वकों की स्थप्टत: दृष्टिगोचर होता है)। फिर उसकी कुछ सद्बुद्धि जा गई प्रतीत होती है क्योंकि जोधित, अकुशल और अश्रिक्त इस्लामी कार्य-निष्पादन स्वक्य गीचे गिरने वाले स्तम्भ ने अनेक प्रकोण्डों की नष्ट कर दिया होता और उसी मुख्य केन्द्रीय राजमहल के कमरे में विश्वाल विवर कर दिया होता जिसके उपर वह बना हुआ था। इन सब भयप्रद संभावनाओं का फिरोजशाह के इस्लामी उन्माद और जोश पर प्रभाव पड़ा और उसे

'विधर्मी' उच्च स्तम्भ बाले किले में जीवनयापन करने की धातना का भीग करना पड़ा । चूँकि यह बर्दाण्त तत्कालीन मुस्लिम उग्रवादी जनता को स्वय्ट कर सकती कठिन थी, अतः शम्से शीराजअफ़ीफ जैसे दरबारी चापलुको को हिदायतें दी गई थीं कि वे यह बात प्रस्तुत कर दें कि फिरोजगाह ने स्वय ही वे दोनों 'विधर्मी' स्तम्भ निकट की एक नगण्य नगरी वे उखाड़कर उनमे से एक अपने ही राजमहल में दिल्ली में गढ़वा लिया था। (विश्वविद्यालय के गास दिल्ली-पहाड़ी पर लगा हुआ दूसरा स्तम्भ भी अगोक काल का ही है)। यदि उसने उन दोनों को लाने का ही सोच था तो वह उन दोनों को ही एक रूपता में अपने किले के सामने या ऊपर जगवा सकता था। वह उन दोनों को पृथक्-पृथक् कई मीलों के अन्तर पर, एक किले पर और दूसरा दिल्ली की पहाड़ी पर क्यों लगाता ? उसे घृणित हिन्दू स्तम्भों को उखाड़ने. यहां से वहां भेजने और पुनः स्थापित कराने में बहुमूल्य समय और धन का अपन्यय करने के अतिरिक्त क्या और कोई सत्कार्य करना श्रेष नहीं था? नया उसे सब समय युद्धों और विद्रोहों की भीषण यन्त्रणा से पीड़ा नहीं पहुँच रही थी ? यदि उसका वण चला होता तो उसने तो अणोक-स्तंभों को चूर-चूर कर दिया होता क्योंकि उनमें हिन्दू धार्मिक शिक्षाएँ भरी पड़ी है।

हिन्दू ध्वानिको

प्राचीन हिन्दू निर्माण-शास्त्र (इंजीनियरी) की एक विशिष्टता यह थी कि उनकी प्रस्तर या इंट-पत्थर की चिनाई की हुई इमारत में ब्विन हुआ करती थी। इस प्रकार उदाहरणार्थ, लम्बी धारी वाले पत्थर के स्तम्भ (कुछ मन्दिरों में) किसी पत्थर या फौलाद के दुकड़े से बजाने पर हिन्दू संगीत-शास्त्र के सात मूल स्वरों की प्रतिब्विन करते हैं। अब मकबरे के बप में परिवर्तित बीजापुर का गोल-गुम्बज ग्यारह शुण्डाकार ब्विनियां उत्पन्त करता है। आगरे का ताजमहल जो एक हिन्दू राजमहल मन्दिर संकुल है, ऐसे गुम्बद मे युक्त है, जो उसके भीतर कहे हुए या बजाए हुए स्वरों की गर्गल करती हुई स्पंदन-ध्विन को प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार शीसमहल की दीवारों पर हाथ की मुद्ठी या हथेली से जालों के अन्दर और बाहर धपथपाने पर हिन्दू तबले और तालबाद्य के स्वर प्रतिक्वित होते हैं।

XAT,COM.

## हिन्दू स्नालघर

कोतमहल में दो गुरुष कररे है—प्रत्येक का गाप लगभग ३८ × २२ भीतर बाला करारा स्नानघर था जिसमें फल्बारे सहित एक जल-कुंड बा। बीतरो कमरे के एक छिद्र से डालू पत्थर के एक स्तम्भ पर से बाहरी कमरे के पक छिद्र में डालू पत्थर के एक स्तम्भ पर से बाहरी कमरे के पत्थ में बने जल-कुंड में पानी बहा करता था। इस कमरे की पूर्वी इंग्वार में एक फाटक देखा जा सकता है। इसमें अब लोहे का दरवाजा लगा है बीर वह बन्द है। किन्तु इसकी लोहे की सलाखों में से अधेरी उतरती बीदियों को पत्नित अब भी देखी जा सकती है जो बाहर सड़क के धरातल तक बोचे गा है लाकि बन्दी तक पहुंचने का भाग रहे। अधेरी सीदियों से जनर बड़ने बानी तेज ठंडी बयार इतिहास के अधेरे मार्ग की ओर झांकने बाने प्रत्येक दक्षक को प्रीप्तमञ्जत को लपलपाती गर्भी में भी सुखदायी जीतनता प्रदान करती है जिससे दर्शक को प्राचीन हिन्दू रचना-कला (इजीनियरी) की अद्भुत उत्तमता पर आश्चर्य, विस्मय ही होता रहता है।

# अंगुरो बाग

खास नहल के लामने २२० × १६६ फीट का चतुरकीणात्मक श्रांगण नगरी दान के नाम से पुनारा जाता है। सम्भव है कि प्राचीन हिन्दू निर्मानाओं ने उस शांगण में अंगूर-बल्लियों नगा रखी हों। मुस्लिम शासन के अन्तर्वत किसी भी हरियाली की कल्पना नहीं की जा सकती है। हत्याओं और नरसहारों के माध्यन से मुस्लिम अपहरणों, लूटपाटों के नित्य परिवर्तनकीं कुए में ऐसी बनस्पतियों का रोपण, संबर्धन किसी दीर्घावधि तक सम्भव नहीं है। साब ही प्राचीन हिन्दुओं डारा लगाई गई जल-प्रवाही विधियों ही रख-रखाद की जानकारी के अभाव में पूर्णत: ठप्प हो गई थीं; मुस्लिम राज्यहियों के शिवयोंगी दावेदारों ने लगातार पीढ़ियों तक अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण-हेणु आतु जलप्रणाओं को लूट लिया था। अतः अंगूर-बल्लियों की परम्पण भी जिने के हिन्दू भूलोद्यम की कालयापी निणानी है।

विष्याण ने मध्य में सनसरमरी चवूतरा है जो लगभग ४८ फीट बर्ग है, जिसके दीच में १८ फीट चौड़ी रक्षिम-युक्त पगड़ेंडियों हैं । पूर्व दिशा में, संगमरमरी छत के नीचे एक छोटा-सा जल-कुंड है।

उद्योग-चनुरांगण उत्तर, दक्षिण एवं पण्चिम को तीन दिणाओं में एक दुर्मजिले लाल-बालुकाएम भवन से बिरा हुआ है जिसमें कमरो की का पंकितवा है। उनके भीतर अत्युक्तम धाबीन हिन्दू चित्रकारों के बिह्न अभी भी खोजे जा सकते हैं, यद्यपि उनको मुस्लिम आधिपत्य को जनास्त्रियों में रगड-रगड़कर मिदाने का यहन किया गया है।

जासमहल चतुष्कोण के पश्चिमी पाण्य में एक केन्द्रीय दरवाता है। जिसमें से प्रविष्ट होकर बने दीवाने आम में जाया जाता है।

# अब्टकोणात्मक स्तम्भ

उत्तरी दर्णक-मण्डप के उत्तरी छोर पर एक मुन्दर दुर्मजिला अण्ट-कोणीय दर्णक-मण्डप है। यह मुसम्मन, मुथम्मन अथवा सम्मन बुजं आदि के अनेक पृथक्-पृथक् नामों से पुकारा जाता है। थी हुनैन ने एक पदटीप में स्पष्टीकरण दिया है ""मुख्यम्मन बुजं णद्ध को चमेली-स्तम्भ गलत अनु-बाद किया गया है। इसका वास्तविक अर्थ अण्टकोणात्मक स्तम्भ है।" भी हुनैन सही रास्त पर हैं। संस्कृत के आठ कोणों बाला खम्भा अण्टकोणात्मक स्तम्भ कहलाता है। लालकिले के बिदेशी मुस्लिम आधिपत्यकर्ताओं के लिए इस शब्द का उच्चारण कठिन होने के कारण यह शनै:-शनै: थम्मन अथवा थमन कहलाने लगा। लगभग पाँच शताब्दियों तक मुस्लिम शासन में रहने के बाद भी, आज हमारे अपने ही युग तक भी आगरे के लालकिले में प्राचीन संस्कृत हिन्दू शब्दावली का प्रचलित रहना इसकी हिन्दू परम्परा का एक अन्य द्योतक तस्त्व है।

सदा की ही भांति इसकी निर्माण-रचना अनिश्चित है ग्योंकि इतिहास-कार इसकी इस्लामीमूलक होने का गलत अनुमान करते रहे है। किने के शेष भागों की तरह ही यह भी हिन्दू-मूलक, हिन्दू-कलाकृति है। इसकी अप्ट-कोणात्मक आकृति और अभी तक प्रचलित इसका अपध्य सस्कृत नाम इस बात के स्पष्ट प्रमाण है। आयुक्ति इतिहासका हो में से कीन, हेवेल और

९, पागरे का किला, लेखक भी हुसैन, पृष्ठ २०।

XAT,COM.

क्यंतन नंगे कुछ लोग इसका निर्माण-भेग जहागीर को देते हैं जबकि श्री कि क्या अन्य जान जिल्लास करते हैं कि इसकी बनाने का आदेश गाह जहां के हिया था। वोना है। अनुझ, गजत है। भी हसने ने टिप्पणी की है कि '' महनाजान डॉनहस्सकार मुल्ला अन्युत्त हमोद लाहोरी ने इसका निर्माण-भेग जात है। वाहती वह आह नहीं को दिया है और इसमें किसी प्रकार का सन्देह-भेग नावती पर आह नहीं को दिया है और इसमें किसी प्रकार का सन्देह-भाग नहीं हो वे क्या कालीन मुस्लिम तिथिवतों और जिलाने खों गड़ने, इसमें निर्मा ताम निर्माण करना जात है। ते क्या कालीन मुस्लिम तिथिवतों और जिलाने खों में अल्पच्ट मन्दर्भों का प्रधीजन पाठनों जो होता करने में अत्यान सतक रहें। सावधानी-मुक्त पढ़ि पर इनकों नालूम हो जाएगा कि इस्लामी तिथिवतों में अल्पच्ट मन्दर्भों का प्रधीजन पाठनों को धोखा देना मात्र है। तहम रूप में यह बात कुछ अन्य तक अनुभव में आई है नयों कि फार्युसन, कीन और है वेल जैसे जिल्लान प्रविद्यानकार, जिनकों इस्लामी यन्थों में कोई उपवादी रुचि नहीं थी, मुल्ला अब्दुल हमीद लाहीरों के हिअर्थक सन्दर्भों से उतने अधिक प्रमानित नहीं हुए थे, जितने धी हुईन हुए थे।

पुरानत्व विकार के देशा अल्ला खो नामक एक चपरासी को स्तम्भ की इसरी मंजिल में एक छोटा-सा कोच, इस उद्देश्य से, लगाने के लिए दिया गया था कि दर्जनों को उस अद्भुत सज्जाकारी-सींदर्य-छटा का कुछ अनुनान हो जाय जो स्तम्भ के प्रदेशद्वार और स्तम्भ की अन्य दीवारों पर कि हुए उन छोटे-छोटे कांच के दुकड़ों से होती थी जो नदी के दृश्य और उसी बार रहा दरों पर स्थित नाजमहल के हिन्दू राजमहल-मन्दिर संकुल को अतिविध्वत करते थे।

नावमहलं की प्रतिविभिन्नते छायाका लाभ उठाते हुए कुछ निहित् स्वार्थ रेकने बार्क व्यक्तियों ने यह उपवादी कथा प्रश्नारित कर दी कि सामको सम स्तर्भ में बन्दी रखा गया था। और वह अपनी मृत वेगम स्थान महल के नाथ विद्यादित नीवन में व्यतीन की गई मुखद पहियों की स्मान में नावमहल की प्रतिविधिन्दन छाया की देखता हुआ अपनी बन्दी जनस्था के दिन पही विताया करता था।

इस मनगढ़न्त कथा का खोखलायन 'ताजमहल हिन्दू राजभवन है'"। शीर्षक पुस्तक में भली-भाति प्रदर्शित कर दिया गया है। उसमे बह स्पष्ट कर दिया गया है कि स्वयं ताजमहल भी शाहजहाँ द्वारा कभी बनवासा नही गया था बल्कि उससे णताब्दियों-पूर्व ही विद्यमान था। वह प्रतिबिम्बकारो काँच का टुकड़ा तो स्तम्भ में अभी मात्र ४० वर्ष पूर्व ही नगाया गया वा जबकि मुमताज लगभग २४० वर्ष पूर्व मरी थी। अतः यह कहना बिल्कुल बेहूदा है कि शाहजहाँ उस छोटे-से काँच में २४० वर्ष पूर्व भी टकटको लगाता था, अविक उस काँच को लगाए हुए ही ४० वर्ष हुए है। साथ ही, शाहजहाँ को उस अष्टकोणात्मक स्तम्भ में बन्दी बनाया ही नहीं गया या। वह स्थान जाही जान-जीकत और सम्मान का प्रतीक, श्रेष्ठ स्थान होने के कारण अपहरणकर्ता औरंगजेब बादमाह द्वारा स्वयं अपने लिए ही सुरक्षित रख लिया गया था। उसने तो अपने बाप को कम महत्वपूर्ण और सादे भू-तलीय प्रकोच्ठों में से एक में धकेल दिया था। यदि उसको वहाँ बन्दी रखा भी होता तो वह उस काँच में टकटकी लगाने की बजाय, मुड़कर सम्पूर्ण ताजमहल को स्वयं ही देख सकता था। वैसे ग्राहजहाँ पर्याप्त बृद्ध हो जाने के कारण अध्टकोणात्मक स्तम्भ की सीढ़ियाँ नहीं वढ़ सकता था। बुद्ध णाहजहाँ, जिसकी नेत्र-ज्योति धीरे-धीरे क्षीण होती जा रही थी और कमर दर्द करती रहती थी, एक विकट-स्थिति में अपनी गर्दन ऊपर उठाए ताज-महल को दिन भर उस छोटे काँच में ताकता हुआ खड़ा नहीं रह सकता या । सम्पूर्णं कथा बेहदी, अतिशयोक्तिपूर्णं, मनगढ़न्त और असत्य है।

### पच्चीसी प्रांगण

किले का अगण

सम्मान बुजं की निचली मंजिल में एक प्रांगण है जो लगभग ४४ × ३३ फीट का है और वर्गाकार संगमरमरी पत्यर के टुकडों की पट्टी से बना हुआ है, जिससे यह हिन्दू-खेल पच्चीसी के फलक का नमूना प्रस्तुत करता है। कोई भी मुसलमान यह खेल नहीं खेलता। आगरे के लालकिले का हिन्दू स्वामित्व और मूलोद्यम प्रमाणित करने वाला यह एक अन्य

प्रकार मा रहता। जना औ एक एक पूर्वते, प्रकार रूक ।

११. श्री भी एन० बोक० कृत 'ताजगहल हिन्दू राजगहल है'।

नाहत है। इस्रा प्रभार के फलक का नम्ना कतहपुर-सीकरी के प्रांगण में भी बना हुआ है और उसकी वह हिन्दू स्वामित्व य मूलोद्गम का सिद्ध किया जा कहा है, वहाद महत्वनाचीन इस्लामी प्रवचनाओं द्वारा भ मिल, भारी बन करने नने इतिहासकारों ने उसका निर्माण-धेय मलती में अकबर को दिना ।

उत्तर को ओर एक जबूतरा है जो लगभग ३३ × १७ फीट आकार का है, और पूर्व व उत्तर दिला में संगमरमरी पत्चर की जालियों से बन्द है।

अवस्थाणातम्य सम्मान बुजे के भूमि-तल पर बना बना कमरा भीतर की जीन ४०×२२ फीट है। इसके मध्य में बहुत मुन्दर होंग से अलेकत और बहु-विद्य उन्हों के एक जल-कट है। इसकी मेहराबदार सगमरमरी छत जो बच्ची स्वर्ण बहित विधिन्त रंगों ने चिकित रहतो थी, आज जून्य, जनावृत प्रतीत होती है न्योंकि इस्तामी जासन के अन्तर्गत जाताब्दियों की उपका या जान-बृक्तकर बिद्रपण ना ही यह एक फल है।

नियटवर्गी अस्टकोणात्मक कमरे को हो कुछ लोग गलती से वह स्थान बनाने हे जहां सन् १६६६ ई० में नाहजहां बादनाह मराथा। इस बात को बीक पहले हो स्पष्ट किया जा बका है कि नाहजहां की किले के किसी अस्य भाग में ही कैंद्र किया गया या, इसलिए अस्टकोणात्मक स्तम्भ के साथ जानजा के तथानकित नाहजने, सम्पर्क की बाते, सभी गलत है। अस्ट-कोणा कक कमरे की प्रत्येक भीतरी दीवार का माप १८ फीट है। उनमें से बावेब के बीच में एक दरवाजा है।

अप्टकोणात्मक कमने की परिधि के साथ-साथ एक ११ फीट चीडा

पन्नीमी-आसण के पश्चिम में सगमरमरी फर्ण वाला एक कमरा है जिसमें एवं जल-कृष्ट एवं अरना है। प्रांगण के पश्चिमी पार्श्व में फाटक लगे है जा प्राय नाला बंध रहते हैं। उनमें से एक २२% २० फीट वाले कमरे में खुलता है और शंक्षिमहल से भी जुड़ा हुआ है। दूसरा फाटक 'चमकदार पन्चर ने जाने वाली सीवियों का मार्ग प्रशस्त करता है। यह चमकदार फचर में हिन्दू विधि का है। कहा जाता है कि इस भवन के हिन्दू स्वामियों इस्स इसने बहुन्स्व माण-माणिक्य समाए गए थे, जिनकों मुस्लिम आधिपत्य में उस समय लूटा जाता रहा जबकि मुगल-राजगई। को प्राप्त करने की होड़ में बेटों और स्थार्थी दरबारियों के मध्य परस्पर भयंकर युद्ध होते रहते थे। उसवादी इस्लामी प्रवंचक-वर्णन इसका मारा दोष जाटों के सिर रखते हैं जबकि सन् १७६१ से १७६४ ई० तक किले पर उनका आधिपत्य रहा था। यह बात निराधार है क्योंकि मुस्लिम गद्दी को होड़ में किला अनेक बार लूटा जाता था, उदाहरणायं उस समय जबकि शाहजादा औरंगजेब के आगमन से पूर्व, उसके बड़े भाई दारा ने, किले का सदैव के लिए परित्याग करते समय, किले की सम्पूर्ण सम्पत्त पर हाथ साफ कर दिया था।

### तथाकथित मोना-मस्जिद

काले और सफेद संगमरमरी पत्थरों से बने दो सिहासन-पादको बाली छत से आगे जाने पर अन्य अनेक प्रकोण्ठों में घिरा हुआ एक छोटा-सा प्रकोष्ठ है जिसे अब मीना-मस्जिद कहते हैं। हमारे निष्कषं के अनुसार, प्रत्येक मध्यकालीन मस्जिद पूर्वकालिक हिन्दू मन्दिर या। हमारे ऐतिहासिक शोध के अनुसार ही प्रत्येक ऐसी मस्जिद का नाम भी पूर्वकालिक हिन्दू मन्दिर के नाम के समान ही रख लिया गया था। इस प्रकार, जब किसी सफेदी की हुई सफेद मस्जिद का नाम काली मस्जिद कहलाता हो, तो स्वतः स्पष्ट है कि यह पहले हिन्दुओं की देवी 'काली' का मन्दिर था। इसी प्रकार संस्कृत का 'रत्न' 'मीना' कहलाता है। इस प्रकार, आज जिसे मीना मस्जिद कहकर प्रस्तुत किया जा रहा है, वह पूर्वकालिक हिन्दू 'रत्न' मन्दिर हो सकता है। इसमें एक प्रांगण है जो लगभग २२ फीट वर्ग है जिसकी पटरी पर एक के बाद एक सूर्य-कान्तमणि और संगमरमर के वर्गाकार टुकड़े लगे हैं और एक २२ 🗙 १३ फीट बाला कमरा है। उस कमरे में, सम्भव है, हिन्दू देव-प्रतिमाएँ संग्रहीत रही हों। यदि पुरातत्वीय अन्वेषण के प्रयोजन से इसके फर्श और दीवारें खोदी जाएँ तो उनमें से हिन्दू देव-प्रतिमाएँ और संस्कृत शिलालेख निकल सकते हैं क्योंकि इतिहास ने दर्शा दिया है कि यह मध्यकालीन मुस्लिम नित्याध्यास रहा है कि देव-प्रतिमाओं को बीबारों वा पैरों तले कुचलने के लिए वहीं दबा दिया जाय।

भी हुसँछ ने ठीक हो कहा है : "इसके निर्माण का इतिहास धूमिल, अन्याद है। यह परम्परा जविल्यास्य नहीं है कि इसकी अपने बंदी पिता के निए और गरोड ने बनवाया था, यशिप इसकी पुष्टि किसी अभिलेख से नही होता है। यह प्रदक्षिण करता है कि निर्माणात्मक संरचना के सभी मुस्लिम दावे कैसी निराधार, उग्रवादी असत्य कथाएँ हैं।

#### दीवाने-पास

इस्मिमो हारा दीवान-खास के नाम से पुकारा जाने वाला यह स्थान एक शास व प्राचीन हिन्दू समाठी का निजी, विशेष व्यक्तियों से भेंट करने ना महाकक्ष याः भहाकछ भूमि-तल पर बने हुए जीजमहल की दूसरी नाजन है। विजेप निजी व्यक्तियों से घेट करने के इस महाकक्ष में पूर्व-बानिक हिन्द परम्यरा के अनुकरण पर मुगल-बंग भी णाही सेहमानों, यांत्रयों मा दरवारियों से यही घेंट करता था। इसका बाहरी कक्ष, बाहर से नगजर 📭 - २२ फोट है, जबकि भीतरी कक्ष की भीतरी लम्बाई-चौडाई जनभन 🗫 🛪 २६ फोट है। एक विविध तीरणहार उनको पृथक् करता है। इन बकार के विविध तीरणद्वार हिन्दू परम्यरा में विशेष रूप से पुनीत होते ै। इसे कारण है कि फन्हपुर-सीकरों का हिन्दू बूलन्द दरवाजा और हिन्दू अहनदाबाद का जीन दरवाजा, दोनों ही त्रिविध तोरणद्वार हैं।

कर्त न नगभग र कीट की केवाई पर, बाहर की इयोही की चित्र-बन्तरा पर शाहबहाँ-कालीत कुछ लिखाबट मिलती है। जैसा गलती करने बान कुछ डांसहानकार करने हैं, उस लिखाबट में यह निष्कर्ष निकालना गरनी है कि माहबहा ने ही उस भवन का निर्माण कराया था। इसके विकास अस्थात उन्कीणांशी का विलोध निष्कर्ष ही तिकाला जा सकता है वि उन हिन्दु भहानक को बिहुय करने का अपराधी लाहजहाँ ही है। इस शान का जिल्लान हम इसमें पूर्व भी कई अन्य स्थलों पर कर चुके हैं। बाहरी, इन बात नम्मूच भाग में एक छोटा छेट मुस्लिम-बदुकों के किले पर गामा-बीमार का वातक है।

११, बागर का किया लेखक : श्री एम. ए, हुसैन, पुच्छ २३ ।

श्री हुसैन ने पदटीय में कहा है : "(जहांगीरी जासन के निविद्त) तुज्के-जहांगीरी का कहना है कि सोने की एक जंबीर राजमहत्व में इस प्रकार लटकी हुई थी कि इसका दूसरा छोर किने के बाहर नदी-तट पर लटकता था और पीड़ित व्यक्ति इसे निर्वाध इप में बीच सकता था। इस प्रकार बादशाह को मुविधा प्राप्त थी कि वह पीड़ितों को अपने सम्मुच बुलवा सके और उनकी शिकायतों को दूर कर दे। इसी प्रकार की जजीर जाहजहाँ द्वारा भी अपने दीवाने-खास में उपयोग में नाई गई प्रतीत होती है जैसा कि संदर्भित शिलालेख की ५वीं और ६वी द्विपदी ने न्पष्ट होता है, यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई भी प्रलेख तत्कालीन अभिलेखों में उपलब्ध नहीं होता है।"

किले का भ्रमण

श्री हुसैन ने स्पष्टतया दर्शाकर सत्कार्य ही किया है कि मुस्लिम जिला-लेख पूर्णतया निराधार, निर्थंक है क्योंकि समकालीन अभिलेख तथाकियत न्याय की जंजीर के बारे में चुप हैं। सर एच० एम० इलियट ने भी (स्वयं वादशाह जहाँगीर द्वारा लिखित अपने ही जासनकाल के तिथिकम-वृत्त) जहाँगीरनामा का समालोचनात्मक अध्ययन करते हुए स्वर्ण की त्याप-जंजीर के बारे में जहाँगीर के दावे को जाली, अवैध मानते हुए तिरस्कार किया है। उसने यह भी बताया है कि पूर्वकालिक हिन्दू सम्राट् अनंगपाल ऐसी न्याय-जंजीर लगाने के लिए प्रसिद्ध था। यह प्रदिशत करता है कि मुस्लिम बादशाह हिन्दू शासकों की यशस्वी उपलब्धियों से न्दय को भी अलंकृत कर लेने के स्वभाव वाले व्यक्ति थे। यह तथ्य प्रसंगवण इस वात को भी स्पष्ट कर देता है कि इसी वृत्ति के कारण फिरोजशाह तुगलक, तैमूरलंग, शेरशाह और अनेक अन्य नर-संहारकों ने अनेक सराएँ, कूप और सड़कें बनवाने के दावे किए हैं।

सोने की जंजीर के मुस्लिम-दावों पर सामान्य सांसारिक-ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी हेंसेगा क्योंकि सर्वत्र लूट-पाट, चोरी-चकारी और भ्रष्टा-चार के उस युग में यदि किसी मुस्लिम बादशाह ने सोने की एक ऐसी जजार किले में लटका दी कि उसका दूसरा छोर नदी-तट पर बाहर लटका रहे, तो

१३. श्री एवं ए० हुसैव द्वारा लिखित 'धागरे का किला' पुस्तक, पृष्ठ २४।

XAT,COM.

किलें का अमण

TRE

उसे तो बटकाने के २४ घटों के भीतर ही काट लिया और चुरा लिया होता। काथ हो, जूट-याट, मार-काट, मन्दिर-विनाश में संलग्न तथा सभी हिन्दू प्रजा को बत्यन्त पाणित बस्तु नातने वाला विदेशी मुस्लिम उपवादी-हिन्दू प्रजा को बत्यन्त पाणित बस्तु नातने वाला विदेशी मुस्लिम उपवादी-सम्प्रदाय न्याय की श्रुखला लगाने का कभी विचार नहीं करेगा। यह कहना एक यनोबंजानिक बेहदगी है कि एक विदेशी साम्राज्यवादी शक्ति, जो अपनी अरबी, तुर्की, कारसी व मुगलिया बातों को लोगों पर घोपना चाहती हो, धर्मान्धता में मद-मस्त हो, भाई-भतीजों व पितृघाती कुकृत्यों, व्यभि-चारों में बाक्ड लिस्त हो, अपने सगे-सम्बन्धियों को अन्धा करने अथवा बयन करने तथा बराव और अन्य मादक वस्तुओं का सदैव सेवन किए रहतों हो, न्याय प्रदान करने में इतनी उत्कंठित होगी कि धर्मराज की

वनवार की मांति उसके शाही बिस्तरे पर एक घंटी लटकती रहे, जिसकी

भीषणतम यातनाओं के बहुधा णिकार लाखों नागरिकों में से कोई भी

# सिहासनों बालो छत

उसको बजाता रहे।

दोवाने बास के सामने एक छत है जिस पर दो सिंहासनों के पादक बने हुए है—उनमें से एक काले और दूसरा सफेद संगमरमर का है। प्राचीन हिन्दू सब्बाटों के बासनकाल में दो जाज्वल्यमान सिंहासन उन पादकों पर रखें रहते थे। ये दोनों किले पर अधिकार करने वाले मुस्लिम आक्रमण-बारिकों के हाब पड़े होंगे और उन्हीं के द्वारा अंग-छेद और लूटे गए क्योंकि उनमें छह और सबूर अववा जन्म हिन्दू आकृतियाँ चित्रित की गई थीं।

#### तिस्थर

यह भी सम्भव है कि किले के सभी भाही प्रकोच्छों के समान ही उतनी ही जगह बाने तलबरीय कमरे भी हों। उनमें से अधिकांण आजकल जनता ने छुनाकर रखे गए हैं। उनमें से बहुत सारे बन्द कर दिये गए हों अथवा किने के २००० वर्षीय दीर्थ इतिहास में भिन्न-भिन्न समय पर बंद हो गए हों। किन्तु बादबाहुनामा" दीवाने आस के नीचे तह में एक प्रकोच्छ का निष, धारखी पाठ, बच्द-१, पूछ देने ।

उल्लेख करता है। इसमें गाही खजाना रखा जाता था।

# सिंहासन के पादक

काले और सफेद संगमरमरी, पादक, दोनों ही १५ इच ऊँचे है। काले बाले में पांच शिलालेख है। यह टूट गया है। इस सम्बन्ध में कई धारणाएँ हैं। एक धारणा यह है कि जब शाहजादा सलीम ने अपने बाप के विरुद्ध बिद्रोह किया और इलाहाबाद में अपने को बादशाह घोषित कर दिया, उस समय वह इस पादक को अपने साथ ले गया था। यह पादक इलाहाबाद ले जाने और वहाँ से लाने में, यात्रा के समय ही टूटा-फूटा होगा। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि मुस्लिमों के अनेक आक्रमणों में से किसी समय एक गोला इस पर आकर गिरा हो अथवा जब जाटों (हिन्दू) ने किले पर पुनः अधिकार किया था तब उनकी सेना का ही एक गोला इसे क्षति-ग्रस्त कर गया हो। यह भी सम्भावना है कि मुस्लिम आधिपत्यकर्ताओं के बिरुद्ध चढ़ाइयों में किसी समय मराठे या ब्रिटिश गोले का शिकार हो गया हो।

# हिन्दू राजवंशी स्नानघर

राज्वंशी स्नानघर सिहासन वाली छत के उत्तर में है। इससे मछलीमहल पहुँच सकते हैं। चूँकि नित्य-स्नान इस्लामी दिनचर्या का अंग नहीं है,
अतः यह स्नानघर विभिन्नट हिन्दू गृहस्थ की मुविधा है। स्नानघरो सहित
मेहरावदार छती वाले कमरों की अलकृत दीवारें थीं। वह अलकृति मुस्लिम
अधिपत्य के समय, उस अविध में, चिस-चिसकर समाप्त हो गई। उन
अलकृतियों के कुछ अविशिष्ट चिह्न अब भी देखे जा सकते हैं। लम्बे गिलियारे
में भिट्टयाँ बनाई गई थीं। खुदाई करने पर कुछ प्रवाहिकाएँ मिली है।
शाहजहाँ के दरवारी तिथिवृत्त—बादशाहनामा ने, जो अब्दुल हमौद
लाहौरो का लिखा हुआ है, स्नानघरों की शोभा बढ़ाने वाले अत्युत्तम
पच्चीकारी और चित्रित-नमूनों का उल्लेख किया है। स्नानघर में एक
केन्द्रीय जलकुण्ड था जिसके चारों ओर फब्बारे लगे हुए थे। स्नानघर में
गरम और ठंडे, दोनों ही प्रकार के धानी को एक-साथ प्रवाहित करते रहने
की व्यवस्था थीं।

XAT, COM.

### संगमरमरी दीर्घा

न्तालपर के बांकण में एक मगमरमरो दीर्घा बनी हुई भी जिसके तीन आर तोरवपद का। इसको आगरे के लानकिले के कुछ पुराने चित्रों में देखा मा सकता है। एक बिटिश गवनंद जनदल लाई विलियम वैटिक के बारे में कहा जाता है कि उसने उसका ध्वंस हो जाने के बाद उसका संगमरमर बेच दिना था। धानीन हिन्दू किने को विदेशी मुस्लिम और ब्रिटिश आधिपत्य की मताब्दियों में हुई भयकर अति का यह एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत है। किने में अब भी विद्यमान जान-जीकत निदेशी आधियत्य की लगभग पांच गनाब्दियों को नगतार सहन करती आई है। हिस्दू राजवंश द्वारा २,००० वर्ष है भी अधिक दिगत काल में बनाया गया यह हिन्दू किला अनेक गुना राजीचित स्थान जाला नृत्दर, गौरवमय और उज्जवल, जाजबल्यमान रहा होगा। इन बढि कुछ किया हो गया है तो वह यह कि उसका सौन्दर्यहरण हवा, क्षति पहुँचार गई, ध्वस्त किया गया, अपवित्रीकरण हुआ तथा कुछ जाग विराए गए, किन्तु किसी भी प्रकार इसमें कोई उज्ज्वलता न लाई गई और न हो कमी कोई परिवर्धन किया गया।

# तथाकथित नगीना-मस्जिद

सब्दो भवन के दक्षिण में स्थित एक फाटक में तथाकथित नगीना-नरिजद ने प्रवेज होता है। यह एक पटरीदार प्रागण है जिसकी पूर्वी, उत्तरी और दक्षिण दिवाओं में दीवारे हैं। पविचमी भाग में तीन गुम्बदी वाला बरायदा है। यहां पर बना एक छोटा कमरा, जहां से नीचे दीवाने आम बल्या प्रापण दिखाई देता है, वही स्थान है वहा पर विहासन-च्युत भाहजहाँ नी उनके देहे बादकाद ओरंगजेब ने कारावास में बन्द रखा था। हम इस बात की बर्जा पहले ही कर चके हैं कि भव्य सम्मान-बुर्ज प्रकीप्ट में बाहजहां का बन्दो रखने कालों कथा किस प्रकार पूर्णतः अविश्वसनीय है।

विसी को भी इस बात का निश्चय नहीं है कि इस तथाकथित नगीना-मस्तिद को किस मुख्यिम शासक ने बसवाया था। कुछ लोग इसका निर्माण-श्रीय जाहबहा को देने हैं, जबकि अन्य लीग और गजेब की, किन्सु ये सभी

अनुमान गलती भरे हैं। हिन्दू मन्दिरों को उन्हों नामों की मस्त्रिदों में परि-वर्तित करने के इस्लामी कझान को ध्यान में रखते हुए हमारा निष्कर्ष यह है कि इसके हिन्दू निर्माताओं ने इनका नाम 'रतन-मन्दिर' रखा होगा। इसी कारण से इसे नगीना-मस्जिद कहा जाता है। यदि इसकी पटरियां और दीवारें खोद डाली जाएँ तो उनमें हिन्दू देव-प्रतिमाएँ और संस्कृत-ज़िलालेख मिल सकते है।

# सुन्दरियों का बाजार

किले का भ्रमण

म्राल दरबार णहंशाहों की मनमानी अनियमित रंगरेलियों के हेतु दरबारियों, आश्रितों और प्रत्येक त्रासदायक धावे के बाद वन्दियों के रूप में बहसंख्यकों की गृहस्थियों से चुनी हुई महिलाओं को आत्मप्रदर्शन करने वाली विवसता थोपने के लिए अत्यन्त कुख्यात थे। बाबर, हुमायूं, अकबर सभी के णासनों के वर्णन इस कुख्यात रीति के सन्दर्भों से परिपूर्ण हैं जबकि नारी-सौन्दर्य अशिक्षित और फूर-संभोगी बादशाहत का स्वच्छन्द कीड़ा-कोतुक था। तथाकथित नगीना-मस्जिद के प्रांगण से गुजरने पर, जल गरम करने की व्यवस्था से सम्पन्न छोटे कमरे से पार हो जाने पर एक संगमरमरी छज्जा आ जाता है जहाँ से वह प्रांगण दिखाई देता है जहाँ मुस्लिम बादनाह की अनियमित कुपा के लिए सुन्दरियों का प्रदर्शन किया जाता था। इस्लामी दरवारी बातचीत में इसको जनाना मीना बाजार कहते थे।

# हिन्दू मच्छी भवन

हिन्दू मच्छी भवन दीवाने-आम के पिछवाड़े में स्थित है। इसमे एक विशाल प्रांगण है। यह भाग इस नाम से पुकारे जाने का कारण यह है कि हिन्दू राजवंश इसके संगमरमरी फब्बारों और जलकुंडों में स्वणिम और रजत मछलियां रखते थे। सदा की भांति ही, भून करने वाले जाग्न-मुस्लिम वर्णन इसका मूलोद्गम जान सकने में बिफल रहे हैं। कुछ लोग अस्पष्ट रूप में इसका निर्माण-श्रेय अकबर को देते हैं जबकि अन्य लोग भी समान रूप में, निराधार ही आग्रहपूर्वक कहते हैं कि यह शाहजहाँ हारा बनवाया हुआ हो सकता है।

XAT,ÇOM.

बाहरतां का दरवारी विधिवृत्त इसको बाही-जेवरात का खजाना-धन वर्धन करता है। इस भाग के नाम से और भुगलों द्वारा इसके उपयोग-रेतु प्रयोगन में अलीन असगति ही इस तथ्य का प्रमाण है कि मुगल लोग तो एक हिन्दू-मत्स्य-भाग के परवर्ती आधिपत्यकर्ता मान थे। जैसा हम पटने हो श्वाट कर चले हैं, हिन्दू राजवंशी परम्परा में मछलियां पवित्र गमां। जातो है। बछली भवन गुढ़-नभूनों से मुशोभित था। मुस्लिम आधिपत्य को अनेक शताब्दियों में उन सबकी छाप शनै:-शनै: घिस जाने के करका प्रायः ओक्रन हो गई है।

#### मन्दिर राज-रत्न

मलनी-अवन को जाने वालो सम्पर्क सड़क के पूर्व में एक बड़ा भवन है नो अभी भी अपने हिन्दू नाम-"मन्दिर राज-रत्न'-से पुकारा जाता है। इसारे उस पूर्व प्रकट किए हुए विचार का इससे समर्थन होता है कि तथा-कथित माता मस्जिद', 'रतन-मन्दिर' जब्दावली का इस्लामी-अनुवाद माव ही है। तयाकवित नगीना मस्जिद अर्थात् रतन-मन्दिर मन्दिर राज-रतन का दूसरा भाग अवस्य ही रही होगी। एक भाग के साथ उसका हिन्दू नाम और मामबर्ध ज्या-का-त्यां अभी भी बना हुआ है, जबकि दूसरा भाग इस्लामी वरिवर्तन का विकार हो गया। कुछ लोगों को इसके हिन्दू नाम का स्पष्टी-करण देने में अन्यन्त विवजता होने पर वे कहते हैं कि यह सम् १७६ = ई० म उस नमय बना भा जब जाटो ने किले को पुनः जीत लिया था। अनुमान िकि वहाराजा पूर्वा इन्द्र के सेनापति ने, जिसका नाम राज-रत्न था, इस भड़न ने निवास किया था। यह निष्कषं अति दूरस्य कल्पना है। राज-रत्न गालित नाम भी हो सकता है अबबा यह नाम इतना महत्त्वपूर्ण न रहा हो वि उनने लिए प्यक् एक प्रकोष्ट का निर्माण किले के भीतर ही किया जाए, जर्बार उसमें अनेको भाग रिस्त पड़े होंगे। यह निष्कर्ष उस प्रकोष्ठ-भाग के दक्षिणां वारणहार धर निखे उसके नाम से निकाला जाता है। किन्तु वह क्यारी निवाबट उस भवन के निर्माता की न होकर उसके आधिपत्यकर्ताः से ही सम्बन्धित ही समती है।

### दीवाने-आम

इस्तामी शब्दावली में दीवान-आम के नाम में पुकारा जीने बाला सामान्यजन महालक अत्यन्त देदीप्यमान दर्णक-मंदप था। इसमें ४० लम्मी बाली अनेक पंक्तिया है। हिन्दू शासन के अन्तर्गत, यह दर्णक-मण्डप समक-दार गुनहरें और अन्य मुखद रगों ने रंगा रहता था। यह महाकक २०१० ६७ फीट आकार को है। मुस्लिम आधिपत्य की अवधि में उत्तराधिकार की अदिश्चितता, रख-रखाव के जान के अभाव और अनवरत युद्धों व विद्रोही के कारण इस मुन्दर राजवंशी दर्शक-मण्डप की मौलिक हिन्दू शीभा-थीं का ह्यास होने लगा। हिन्दू सम्राट् इस दर्शक-मण्डप में सार्वजनिक दरबार लगाया करते थे, जहाँ साधारण नागरिक भी पहुँच सकते थे और खुले दरबार में सम्राट् से अपनी शिकायतों की चर्चा कर सकते थे।

दर्शक-मण्डप की एक चार फीट ऊँची स्तम्भ पीठ है। यह तीन ओर से खुली है। चौथी दिशा में अर्थात् पूर्व में सिहासन-कक्ष, एक अत्यन्त अलकृत मोहरा और संगमरमरी पच्चीकारी सज्जाकारी नमूनों वाला कमरे की दीवार में मेहराबदार आले सिहत है। दिल्ली के लालकिले में दीवाने-कास की सिहासन-दीशों के समान ही आगरे के लालकिले में सिहासन में भी पक्षी-चित्रण का कार्य किया हुआ है।

खम्भों-युक्त महाकक्ष में बादणाह के सामने सैनिक-पंक्तियों में बड़े-बड़े सरदार और दरवारी-गण खड़े होते थे, उनसे निम्न-स्तर के कर्मवारी नीम बाहर खुले आंगन में खड़े होते थे। जनता के लोग उनके पीछे खड़े हुआ करते थे।

महान् मराठा शासक शिवाजी महाराज की धूर्त मुगल बादशाह् औरगजेव से ऐतिहासिक मुलाकात इसी दर्शक-मण्डप में हुई थी—ऐसा कहा जाता है। यद्यपि रोबीला मुगल बादशाह पूरी शान-शोकत के साथ स्वयं सिहासन-कक्ष में बैठा था, तथापि शिवाजी को, जिनको शाही-स्वायत प्रदान करने के लिए विशेष रूप में बुलाया गया था, दूर की एक पंक्ति में तीसरे दरजे के सरदारों के साथ खड़े होने को कहा गया था। शिवाजी के सामने औरगजेव का एक राजपूत चाटकार जसवन्तसिह खड़ा था, जिसे वे पहले XAT,ÇOM.

पराजित कर चुके है । युद्ध-धूमि में जसवन्तसिंह ने अपनी पीठ दिखाई थी और सिर के बार, बेतहाला भागा था। यहाँ भी जिवाजी को उसके पीछे थर होने पर बाध्य होकर उसकी घृणित, गहित पीठ देखनो पड़ी। शिवाजी इस दृश्य की विवस्थाना, बीभल्सता को त सह सके कि स्वतन्त्रता के युद्ध में पीट दिखाने बाले हिन्दू की एक विदेशों, औरंगजेब जैसे अत्याचारी के अधीन बक्तियन गुलाम का जीवन बिताना पड़े। मुगल दरबार की पूर्व-किसारित, निस्त्साहित उदासीनता और अपमान से तीव वेदना का अनुभव करते हुए थी शिवाजी ने अपने स्थान पर खड़े-खड़े ही निदेशी बादशाह की तीव पत्संता एवं निन्दा करनी प्रारम्भ कर दी। अपने युवा पुत्र सम्भाजी को अपने साथ लिए हुए थी जिवाजी खम्भों-युक्त महाकक्ष से बाहर निकल बाए और दरवारी-किष्टाचार की खुली अवहेलना करते हुए उसकी सीढ़ियों पर अकदकर बैठ गए। किकर्तव्यविभुद् औरंगजेब ने, जो स्वयं के सम्मुख नित्य-प्रति नत-मस्तक होने वाले अन्य सरदारों के विणाल समूह के समक और अधिक अपमानित नहीं होना चाहता था, अपना दरबार तुरन्त बर्खास्त कर दिया तथा वातियेवी-दरवारी रामसिह से कहा कि वे अपने अविनीत, जनुस ब्दाबी अतिषि को किसे के दाहर अपने ही निवास-स्थान पर ले जाएँ।

भागान्य की ही बाँचि, दीवाने जाम का निर्माण-श्रेय विभिन्न इतिहास-कारा द्वारा वीमरी पीड़ी के अकबर में लेकर छठी-पीड़ी के औरंगजेब जैसे विभिन्न सुर्गन-बादमाही को दिया जाता है। स्वयं पही विचार पहले दरजे की देहदगी है कि बद्यांप अकबर ने सम्पूर्ण किले का निर्माण किया, तथापि, अव्यक्त अन्यद्ध और जारक्यं की जटिल बात यह है कि उस किले के भीतर गारी राजवहली के प्रकारठों के भाग अथवा उनकी विभिन्न मंजिलें उसके बेटो अथवा पीतों ने बनवाई थीं। इस सब अभिलेख-हीन, अनुमानित निष्कर्ष का एकसब सगत समाधान यह है कि इसा-पूर्व युग के इस हिन्दू किले का निर्वाण-श्रेय, जी मुस्लिम-अपहारकों के हाथों में ज्यों-का-त्यों विजयोपरान्त आ गया था, दरबारी बाटुकारों द्वारा पूर्णतें: अयवा आणिक रूप में उन्हीं युन्सियों को झुटे ही दे दिया गया है।

पहीं यह दर्णक-नण्डप है जहाँ अशोक और कनिष्क जैसे महान् प्राचीन हिन्दू सम्बद्ध अपने दरबार नगाया करने थे।

#### मीना बाजार

किले का जमण

अपनी दाई ओर दीवाने जाम को पार करके, अमरींसह दरवाडे ने सीधा भीतर जाने पर एक प्रांगण आता है जिसे भीना बाजार के नाम में पुकारते है। यहाँ पर मुस्लिम फौज हमलों और युद्धों में लूटी गई नामग्री की प्रदर्शनी इस आगा से लगाती थी कि किले में दरवारियों की भीड़ में से कुछ खरीदार मिल जाएँ।

मीना बाजार प्रांगण से पूर्व दिणा की ओर दाएँ घूमने पर, तथाकियत मोती मस्जिद से आगे बढ़ने पर, बाई ओर, सड़क नीचे की ओर एक प्राचीन हिन्दू राजमहल के साथ-साथ 'दर्शनी-दरवाचे' तक चली गई है। इस दरवाजे के परे पूर्वी प्रांगण है। सदा की ही भौति किसी को भी यह निष्चय नहीं है कि इसका निर्माता कौन था। तथ्यत:, किले के विभिन्न भागों को बनाने का श्रेय विभिन्न शासकों को देने का विचार स्वयं ही एक बेहदगी है।

### मोतो मस्जिद

तयाकथित मोती-मस्जिद, जो लगभग १५८ × १५४ फीट की है, एक खुला प्रांगण है जिसमें सफोद संगमरमरी टुकड़ों की पट्टियों पड़ी हुई हैं। इसके केन्द्र में पानी का एक तालाब है। दक्षिणी-पूर्वी छोर पर, ऊँची पीठ पर एक सूर्य घड़ी बनी है जो संगमरमर की है। यह प्राचीन हिन्दू नातकों की चल-सम्पत्ति है। दिल्ली की प्राचीन कुतुबमीनार में भी एक इसी प्रकार की सूर्य घड़ी पाई गई थी जो अभी भी यही मैदान में रखी हुई है। हिन्दुओं का ज्योतिय-प्रयोजनों से एक-एक क्षण के समय का ठीक-ठीक निर्धारण करने का ख्झान था। अशिक्षित मुस्लिम उग्रवादी वर्ग को, जिसने भारत पर हमला किया और शासन किया, सूर्य घड़ियों का न तो कोई उपभोग ही या और न कोई प्रशिक्षण ही प्राप्त था।

मेहराबों की प्रयम पंक्ति पर लगे प्रस्तर पर एक कारसी किलालेख है। उस जिलालेख से यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि छठो पीड़ी बाला मुगल बादशाह शाहजहाँ ही वह ब्यक्ति था जिसने पहली बार एक पूर्ष-कालिक हिन्दू संरचना के साथ छेड़छाड़ की और इसे मस्जिद के इस मे XAT,COM.

इस्तेमाल क्या। यदि इसकी दीवारों और फर्मी को खोदा जाए, तो उलटे हए हिन्दू जिनानेकी और देव-प्रतिमाओं के रूप में महत्वपूर्ण पुरातत्वीय नाइय सम्मृत बनट हो सकता है।

नोता बाजार धामण से बाई और मुझ्ने पर पण्चिमी दरवाखे उपनाम दिल्ली इनवार अर्थात् हाथी पोल पहुँचा जा सकता है किन्तु चूँकि यह भाग तना के अधिकार, आवास में है, अतः मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया है। तकाकवित मोती-मनिजद के निकट ही दाल छत वाला एक प्राचीन

भवन है जो जाजकत काल-दोष के कारण 'ठेकेदार का मकान' कहलाता है। यह शलु छत तो प्राचीन हिन्दू मन्दिरों की एक विशिष्टता ही है। यह इस बात का अतिरिक्त प्रमाण है कि तथाकथित मोती-मस्जिद एक पूर्व-कालिक हिन्दू भवन का इस्लामी-परिवर्तन ही है।

## हाया पोत

दिल्लो दरबाडा उपनाम हाथीपोल प्राचीन हिन्दू सम्बाटों का राजकीय इनेमद्वार या क्योंक अपने राजनिवास और किले के दरवाजों पर गज-अतिवाएँ स्थापित करना हिन्दुओं की जीवन-पद्धति रही है। ऐसे गज-रूप अधी भी कोटा हिन्दू नगरी के राजमहत्त के द्वारी पर, ग्वालियर के हिन्दू किले के दरवाजों पर, हिन्दू फतहपुर-शीकरी में, हिन्दू भरतपुर में किले के काटक पर तथा अन्य कई स्थानों पर देखे जा सकते हैं। मुस्लिमों के लिए तो क्तिं। भी प्रकार की मृतियों का निषेध है। मुस्लिम लोग तो मूर्ति-निर्माता न होकर, वृति-भवक है। हिन्दू परम्परा में, धन-समृद्धि की देवी लक्ष्मी के दोनों बोर (पार्व में) दो हाथी अपनी सूँडें उनके सम्मान में उठाए सबैब चित्रित किए जाते हैं। राजकीय समित और समृद्धि के हिन्दू प्रतीक तो गज-राज हो है। हिन्दू-देव यर्थन जी का तो गज-मस्तक ही है। यदि इतिहास-कारों ने अपनी सहज, साधारण व्यावसायिक समता का संबूपयोग किया होता को जागरे के लाजकिसे में हाथी-दरवाजा होने की इस एक विशिष्टता ने ही उनको इस किले के हिन्दू मूलक होने के पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत कर विये

उस न्यान पर अब हाथी नहीं है। किन्तु बबूतरे पर बने हुए वे वाचि

अब भी दृष्यमान है जिनमें हाथियों के पैर टिके हुए थे। उनके अभाव ने भी बह अन्य प्रमाण प्रस्तुत कर दिया होता कि हिन्दू किने पर आधिपत्य करने वाले मुस्लिम लोग अवनी धर्मान्ध असहनशीलता में निजीब मुतियो पर भी प्रतिरोध की अग्नि बरसाए बिना न रहे। यह तक देना कि मुस्लिय अकबर ने मूर्तियां स्थापित की, किन्तु उसके बटो अथवा पीतों अथवा पडपोतों ने उनको गिरा दिया था, अनुसंधान सारल्य का अन्य मतिश्रण है जो भारतीय इतिहास की प्रचलित पाठ्य-पुस्तकों में प्रविष्ट हो गया है।

विले का श्रेमण

हाथीपोल एक विशाल संरचना है जिसके पार्थ में दो ऊँचे अष्ट-कोणात्मक स्तम्भ है। जैसा पहले स्पष्ट किया जा चुका है, अष्टकोणात्मक आकृति एक प्रतीत हिन्दू परम्परागत आकृति है। हिन्दू देवत्व अथवा राजवण से सम्बन्धित सभी भवनों को अष्टकोणात्मक होना पड़ता है । हिन्दू परम्परा में ही सभी आठों दिशाओं के लिए आठ आधिदैविक सरक्षक माने जाते है। वे संरक्षक अप्ट-दिक्पाल अर्थात् आठ दिजाओं के पालक, संरक्षक कहलाते 吉丁

हाथीपील के पीछे दो कमरे हैं जो बिटिश आधिपत्यकर्ताओं ने गिरजा-घरों के रूप में इस्तेमाल किए थे-एक को इंग्लंड के गिरजाघर के प्रति आस्था रखने बालों के लिए और दूसरे को कैथोलिकों के लिए।

श्री हुसैन लिखते हैं : "दरवाजे के नीचे दाई ओर एक रक्षक-गृह की पूर्वी-दीबार पर एक फारसी-शिलालेख है जिसमें १००८ हिजरी (१५६६-१६०० ई०) की तारीख लिखी होने के कारण कुछ विद्वानों ने कल्पना कर ली है कि फतहपूर-सीकरी का परित्याग करने के बाद अकबर ने दिल्ली दरवाजा बनवाया था। इसी के नीचे एक अन्य शिलालेख है जो हिजरी सन् १०१४ (१६०५ ई०) में जहाँगीर के गद्दी पर बैठने की स्मृति से है।"

उपर्युक्त अवतरण भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान की हृदय-विदारक शोचनीय अवस्था का परिचायक है। किसी निरुद्देश्य व्यक्ति ने यदि किसी भवन पर कुछ लिख-लिखा दिया है, तो उसका यह अर्थ तो नहीं है कि तत्कालीन णासक ने उस भवन का निर्माण करवाया था। उस भवन का

१४. धागरे का किला : लेखक को एम० ए० हुसैन, पृष्ठ ४० ।

хат,сом.

निर्माण-क्रेम इस तथ्य से और भी अधिक स्पष्टता से बेह्दा सिद्ध हो जाता है कि सन् १४११ एक १६०६ की दो तारीखों का संबंध दो विभिन्न बादलाहों से हैं। अभी तक जिस दोषपूर्ण अन्वेषण-तक से कार्य हुआ है, उसी का अनुसरण करते हुए हुम भी निष्कर्ष निकाल सकते है कि अकबर ने भवन का बाब उपरो भाग बनवाया था जो हवा में ही लटकता रहा और बाद में निवले भाग को उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी ने पहले भाग के नीचे जिसका दिया, जिससे पूरा भवन तैयार हो गया। हमें आक्वर्य है कि यह क्षीन-तो तक-पद्धति है किसी भी इतिहासकार नामक व्यक्ति को क्या क्षिणार है नि वह किसी भवन का निर्माण-अंग उस शासक की दे दे जो बाब एक तारील का उल्लेख कर देता है, किन्तु भवन निर्माण करने का कोई रादा उत्तेख नहीं करता। यह तो सर्वाधिक भयावह और उत्तेजक प्रकार की अनुसंधान-अकर्मण्यता, असमर्थता है।

#### एक कर्

हाथोपोल को बाई ओर बाले तोरणपथ के उत्तरी छोर पर लगे फाटक न कुलरने और प्रांगण के ध्वसावक्षेषों से कुछ सीड़ियां नीचे उतरने पर एक का निवर्ती है। यह जंगी सैयद नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति की कन्न कही जानी है। भी हसन ने निखा है कि :" "कहा जाता है कि यह कब्र किले का निर्माण प्रारम्भ होने से पहले भी यहीं बनी हुई थी।" यह इस बात का एक और बना भारी प्रमाण है कि किला किसी भी मुस्लिम शासक द्वारा बनवाया नहीं गया था। अकबर, सलीमणाह तुर और सिकन्दर लोधी के बाद वे भी पहुंचे की इन्लामी-कन हमारी इस धारणा को पुष्ट करती है कि आगर। स्थित हिन्द नासविका अपने ध्वंसावग्रेषों में मुस्लिम हताहतों को तब ने देखता रहा है जबकि ग्यारह्वी शताब्दी के प्रारम्भ में मोहम्भद (बतमुद्र) बक्षती ने इस पर प्रयम आक्रमण किया था। यही कारण है कि चित्र के बार्व्यानक मुक्तिम निर्माताओं से पहले काल की एक कन्न इस किले की शेडामें में अब भी विश्वमान है।

### विपोलिया

किले का भ्रमण

श्री हसैन लिखते हैं : "दिल्ली दरवाचे के बाहर एक जब्टकाणात्मक प्रांगण या जिसे इतिहास में त्रिपोलिया के नाम से पुकारा जाता है। परम्परा का कहना है कि इसमें एक बारादरी थी, जिसमें राजवंशीय संगीत बजा करता था ..... किंतु अब उस भवन का कोई नाम शेष नहीं है, उस क्षेत्र का उत्तरी भाग रेलवे अधिकारियों के आधिपत्य में है।"

उपर्युक्त अवतरण में आगरा स्थित लालकिले के हिन्दू-मूलक होने के असंख्य प्रमाण समाविष्ट हैं। सर्वप्रथम इसमें कहा गया है कि पूर्वकालिक त्रिपोलिया और हाथीपोल के बीच का प्रांगण अष्टकोणात्मक था। तीन-दारीं का द्योतक 'त्रिपोलिया' णब्द संस्कृत भाषा का है और हिन्दू विचार-धारा है, जैसा पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। स्वय हाथीपोल भी संस्कृत-कब्द और हिन्दू धारणा है। बारह द्वारों अथवा मेहराबों के द्योतक 'बारादरी' शब्द (जो आजकल किसी भी, कितने भी मेहराबदार बरामदे के लिए प्रयुक्त होता है) भी हिन्दू परंपरा का विशिष्ट संस्कृत शब्द है। किले के प्रवेशदार के ऊपर नागड़खाना के अस्तित्व से भी एक और सबल द्योतक तत्त्व प्रत्यक्ष होता है कि किला हिन्दू-मूलक और हिन्दू-संपत्ति थी। साथ ही, यह तथ्य भी कि त्रिपोलिया और उसकी संगीत-शाला (नगाड़खाना) नष्ट कर दिए गए हैं, इस वात का स्पष्ट प्रमाण है कि हिन्दू परम्पराओं और मुख्य प्रवेशद्वार पर गणेश जैसे देवताओं और अन्य हिन्दू नक्षणों से सुशोभित हिन्दू दरबाड़ो को सहन न कर सकने वाले मुस्लिम विजेताओं ने अनेक कमरों, रक्षक-गृहों और नगाड़-खाने सहित संपूर्ण त्रिपोलिया को नष्ट कर देने के अपने धर्मान्ध इस्लामी जोश को दबा पाना अशक्य असम्भव पाया था।

# चिलोड दरवाजा

पिक्चम में अमरसिंह दरवाजे से विपोलिया तक और (नदी की ओर) पूर्व में दर्शनी दरवाजे तक किले का एक चक्कर लगा लेने के बाद, हम अब पाठक और दर्शक का ध्यान एक अन्य स्मृति-चिह्न की ओर जाकपित करते हैं जिसका सम्बन्ध बास्तव में आगरे के लालकिले से नहीं है, किन्तु जिसकी

<sup>94. 90, 955 70 1</sup> 

XAT,COM.

विद्या नासक अकतर ने जालांकते में जमा करा दिया है। वह समृति-चिह्न ग्वारह कीट चौजा एक दरवाजा है जो कदाचित् चित्तौड़ के कुभ-प्रयाम जान्दर का है। " वह दरवाजा पीतल का है, भी हुसैन कहते हैं।

पारत ने धना श्र मुस्तिम बादमाह अमबर ने, जिसके दिल में सभी देशी जनको भी अपने नम्मुख नतस्तक करने और उनको महिलाओं को अपने हरम में दाखिल करने के लिए असमाधेस आग जल रही थी, सन् १६६७-६= ई॰ में नितीह को घेर लिया, जो राजस्थान का एक प्रसिद्ध किला था नमा बनाइर नोनोदिया जग को राजधानी रहा था। एक बहुत लम्बे और नमा में बेस्ट मुस्लिम राक्षमों के नमूह के विरुद्ध अति दुःसह युद्ध के बाद जब किला समिपत किया गया, अब अकबर ने बदले की भावना से भीपण जल्याचार किए। जकबर ने वे सब कहर हाए, जिनकी कल्पना कोई भी जिम्हीत बबेर आदमी कर सकता हो।

नवीं और अन्यन्त क्षतियनत गढ़-रक्षक सेना ने अन्तिम साग्रह और निर्वाधन नविष करने के लिए चित्तीह-दुर्ग के द्वार खोल देने से पूर्व, राजपूतीं की तबारी महिलाओं ने — को दुर्ग-रक्षकों की पित्तिया, पुत्रियों और वहनें वी - वीलवन, अपमान और पातमाओं ने बचने के लिए सामूहिक रूप में बिन-कृष्ट में प्रवेध कर — बौहर कर लिया था, अपने प्राण दे दिए थे। निष्यकालीन डिन्हान में आक्रमणकारी, हिल और विष्ट्रवंसक अरब, तुर्क, बक्षवान, पारकी और मुगल राक्षसों का कुमग्र इसी प्रकार कर था कि हिन्दुम्तान को प्राय प्रत्येक नहाई में बहीं भी कहीं विजयकी हिन्दुओं के हाथों ने दूर बाली दिखाई देती थी, वहीं हिन्दू महिलाएँ लम्पट बिदेशी सेना द्वारा अपमान तिरस्कार, नज्वा और कठोर पातनाओं का जीवन व्यतीत करने को अपना कर देने के उद्देश्य में विशेष अग्नि-कुडों की प्रजवलित विवाशों से बीविन प्रवापन कर देने के उद्देश्य में विशेष अग्नि-कुडों की प्रजवलित विवाशों से बीविन प्रविन प्रविद्य हो जाया करती थी।

अकार हारा चिलांह के बिनाण का वर्णन करते हुए 'महाराष्ट्रीय जानकोण ने उस्तेख किया है कि :'" अकबर ने ३०,००० आदिसियों का ९०, थी एक १० हुमेंब इन धामरे का किला', पूट्ठ २६। १८, भागराष्ट्रीय अनकाम, घट 1%, पुष्ट सु, ३२। बह्य किया। यन्दिरों और राजमहलों को घूल में मिला दिया गया था तथा मस्चिद बनाई गई थीं। मुख्य देवता का यन्दिर लूटा गया था और वहां के ढोल-नगाई, दीप, दीपस्तंभ, आभूषणों तथा द्वारों को दिल्लों ले जाया गया था।"

इतिहासकार कर्नल टाड ने कहा है कि:" "उस (अकबर) की तलवार से लड़ाकू जातियों (अर्थात् राजपूतों या क्षत्रियों) की पीढ़ियों को काट डाला गया था; उसकी विजयों की पर्याप्त पुष्टि जब तक नहीं हो जाती थी, तब तक समृद्धि की चमक धूल चाटती रहती थी। उसको जाहबुद्दीन (गोरी), अल्ला (अलाउद्दीन खिलजी) और विष्यंस के अन्य क्यों के समान नमझा गया था और प्रत्येक ऐसा दावा सही था; और इन्हीं के समान (राजपूत योद्धाओं के देवता) एकलिंग जी की यज्ञवेदी से कुरान के लिए एक गुम्बार का निर्माण किया गया था।"

शागरे के किले में प्रदर्शित पीतल का दरवाजा उसी लूट सामग्री का एक आग है जो अकबर ने चिस्तीड़ के किले के समय मंदिरों को लूटकर एकत्र की थी। यदि राजस्थान के लोगों में राणा प्रताप की भावना का लेप-मात्र भी अविशिष्ट है, तो उनकी मांग करनी चाहिए कि चित्तीड़ के प्रसिद्ध किले के उस पवित्र मंदिर के द्वार को बापस ने जाया जाना चाहिए और उसकी उसके पुराने स्थान पर ही पुन: लगा देना चाहिए। चित्तीड़ का द्वार आगरे के किले में गलने और जंग लगने के लिए क्यों छोड़ा जाय? क्या उपर्युक्त कार्य से इसे इसके उपयुक्त स्थान पर और स्थिति में नहीं पहुंचा दिया जाएगा? इस प्रकार, उस द्वार के पुन: स्थापित करने मात्र से उस महान् देवता और बहादुर जाति के लोगों का चिदेशी विध्वसक द्वारा किए गए अपमान की आंधिक क्षतिपूर्ति नहीं होगी? इस द्वार को इसके पूर्व-कालिक पवित्र स्थल पर पुन: स्थापित करते समय इसके अपहरण का इतिहास भी एक ता अपत्र पर लिख दिया जाकर द्वार पर खूंटी के साथ टौंक दिया जाना चाहिए ताकि भारतीय जनता को यह एक चेतावनी के रूप में काम बाए और वे अपने चौंके-चूल्हे, मंदिर और राजमहल, पत्नी और

पृथ. एनस्स एंड एंटीस्बीटीच घाँफ राजस्थान, खड-1, पृष्ठ २५९।

भगिनी, नहरी और दुनों के सम्भान को बचाने, सुरक्षित रखने के लिए सदैव सतक रहे, क्योंकि इतिहास को तो उसकी कटुतम नम्नता में ही जिल्लुल ज्यां-शास्यो बनाए रखना ही चाहिए। यदि यह राष्ट्रीय लज्जा की बात है, तो वह एक बेदावनी के रूप में काम करेगी; यदि यह यश की बात है तो यह बनुकरण के गोन्त गणस्वी उदाहरण होगा। किन्तु, कुछ भी हो, शतहात को कभी भी बाच्छादित, रूप-परिवर्तित, भ्रामक, झुठा, गलत, तोड़ा-बरोड़ा या उलटा-पुलटा नहीं होने देना चाहिए। दुर्भाग्य से, भारतीय र्रोतहात बाड बिरुट भर में जिस अकार से पढ़ाया और प्रस्तुत किया जा राहे हैं, बह इन सभी बातों से परिपूर्ण है। यह स्थिति अवश्य बदली जानी बाहिए। जिन प्रकार देशभनतों का कर्तव्य है कि वे खोई हुई सीमाओं को, मान को युन अपने अधिकार में ले आएँ, उसी प्रकार देशभनत इतिहास-नारों का कर्तका है कि वे डेश के उन भवनों को पुनः वापस ले लें, जिन पर बिदेशी बाकमणकारियों द्वारा झुठे दावे किए गए हैं। विदेशी आक्रमण-कारियों की, विजेताओं की भूठे ही निर्माण-श्रेय दिए गए हिन्दू भवनों का नेका-जोबा करना भारतीय इतिहास में अभी भी शेष है। विदेशी आक्रमण के विकार उन नवनां का हिसाब-किताब कम-से-कम शैक्षिक पुनविजय हाय ही हो सकता है।

#### अध्याय १०

# मूलय-सम्बन्धी भ्रान्तियाँ

आगरा-स्थित लालिकले के निर्माण-सम्बन्धी मुस्लिम दावों की असत्यता इसके संरचनात्मक व्यय के बारे में प्रलेखों के पूर्ण अभाव से भी सिद्ध होती है।

इतिहासकारों ने विभिन्न मुस्लिम तिथिवृत्तों में उल्लिखित मून्यों पर विश्वास जमाकर गलती की है क्योंकि ये तिथिवृत्त तो दरवारों चाटुकारों और शाही खुशामदियों द्वारा लिखे गए हैं। ये दावे उसी प्रकार हैं जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी दैनन्दिनी में लिखकर रख ले कि उसने स्वयं अथवा उसके पिता-प्रपिता ने जिबाल्टर बन्दरगाह का निर्माण कराया था, और उसी स्थान पर मनचाही लागत भी उल्लेख कर दे। क्या किसी व्यक्ति के लिए उस उत्तेजक, आङ्कादकारी दावे पर मात्र इसलिए विश्वास करना बुद्धिमत्ता का कार्य होगा कि यह किसी धर्मान्य आत्माभिमानी व्यक्ति द्वारा लिख लिया गया है? इस प्रकार के उत्तेजक, आङ्कादकारी दावों को अन्य परिस्थित-साक्ष्यों से सत्यापित, पुष्ट करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार, मध्यकालीन तिथिवृत्तों के उग्रवादी दावों का तब तक विश्वास नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उनका समर्थन अन्य स्वतन्त्र साक्ष्यों से न हो जाय।

अतः हम, आगरे के लालकिले के सम्बन्ध में सर्वप्रथम यह प्रक्र पूछना चाहते हैं कि यदि सिकन्दर लोधी और सलीमणाह सूर ने यह किला बनवाया ही था तो उसके नभूने-रूपरेखांकन, निर्माणादेल तथा परियोजना के परिव्यय-लेखादि के कागज-पत्रादि कहाँ हैं? वे कहीं अस्तित्व में हैं ही नहीं। आष्ट्रचर्य की जो बात है वह यह है कि व्यय-राणि का उल्लेख तो स्थूल रूप में भी नहीं

किया गया है, किर भी हमारे इतिहासकारों ने उन दावों में बाल-सुलभ विक्वास न्यापित किया है और इतिहास की पुस्तकों में यह उल्लेख करना बारी रखा है कि आगरे का लालकिला एक बार सिकन्दर लोधी ने बनवाया का, और किर उसी त्यान पर सलीमणाह सूर ने किले को दुवारा बनवाया था। किन्तु इस बात को कोई नहीं बताएगा अथवा कोई चर्चा नहीं करेगा कि कब, कैसे और कितनी लागत में यह सब सम्पूर्ण हुआ था।

अकबर का स्वयं-निर्दिष्ट तिथिकम-बृत्तकार अबुलफजल इस किले की कृत नागत ७,००,००,००० टंका बताता है, चाहे उसका जो भी अर्थ या मतव्य हो। आधुनिक इतिहासकार उसका अर्थ २०३५,००,०००/-लगात है।

किन्तु अन्य मुस्लिम इतिहासकार खफी खाने इस कीमत को इक २०,००,०००/- पर ले गया है।

बादजाहनामा अबुलफबल की दी हुई राशि का समर्थन करता है । वहाँगोरनामा" भी अबुतफबन की दी हुई राशि का समर्थन करता है।

चैंकि इन दावों की किसी भी दरवारी अभिलेख द्वारा पुष्टि नहीं होती है. इन्निल् हुन इन दावों को असत्य और अविश्वसनीय ठहराकर अस्वी-नगर करते हैं।

इ० ३४,००,०००/- की राशि कई तिथिवृतों में समान रूप से उल्लेख की गई है। किन्तु इनमें से मात्र अबुलफडल का तिथिवृत्त ही बादणाह जकवर के काल में लिखा गया था। अकबर की कमणः एक और दो पीढ़ियों बाद लिखे गए अन्य दोनों तिथिवृत्तों में अबुलफबल की कही गई राशि को ही इतिब्बन्ति किया है, अतः उनको कानूनी, वैध साक्ष्य मानकर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

बही तक अबुलफबल की २० ३४,००,०००/- की राणि का सम्बन्ध है. विनी अब समयंनकारी साक्य के अभाव में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसकी पुष्टि करने के लिए अन्य किसी माध्य का एक हकड़ा-मात्र भी शेष नहीं है। इस प्रकार का अन्य समयंन वब और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है जब इसकी आवश्यकता अबुलफजल के सापह कथनी से होती है क्योंकि लगभग सभी लोगों ने उसे 'निर्लंडज बाटकार' की संजा दी है।

मत्य-सम्बन्धी भान्तियां

खफी खान द्वारा लागत की उल्लिखित राणि का कोई बैध मूल्य नहीं है क्योंकि वह अकबर के बाद कई पीढ़ियाँ गुजरने पर लिखा गई वी। किन्तु इसने यह तथ्य अवश्य सब लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया है कि मुस्लिम तिधिवृत्त पूरी तरह काल्पनिक रचनाएँ हैं जो लेखक की अपनी तत्कालीन चित्तवृत्ति के अनुसार लिखी गई है जबकि वे उन भारी तिथिवृतों के किसी विशेष अवतरण की रचना किया करते थे।

अवुलफजल की साक्षी को उसकी अपनी टिप्पणियों की सहायता से अथवा उसके अभाव के कारण रह, अस्वीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, उसने इस बात का कहीं, कोई उल्लेख नहीं किया है कि किले के ध्वस्त होने की पूर्व-कल्पना में ही अकबर ने बिस्तर-बोरिये समेत कभी किले का परित्याग किया था। वह कभी ऐसे किसी वैकल्पिक स्थान का उल्लेख नहीं करता है जिस अवधि में अकबर ने वहाँ ठहरने की व्यवस्था की हो जिस अवधि में कत्यना की जाती है कि आगरे का नालकिना निर्माणाधीन या। अबुलफजल किला गिराने के बाद भी अर्थात् इसे गिराने में कितने वर्ष लगे, कोई विवरण प्रस्तुत नहीं करता। इसके विपरीत वह कहता है कि वहां पर बंगाल और गुजरात शैली की ५०० भव्य, देदीप्यमान, शानदार इमारतें थीं। यह तथ्य, कि वहाँ ५०० भवन थे, स्पष्टतः प्रदर्शित कर देता है कि उनका (अकबर द्वारा) निर्माण नहीं किया गया था। यह सिद्ध करता है कि वे भवन अकबर-पूर्व युग के हैं। मात्र किले के भीतर ही ५०० भवनों का निर्माण करवाने के लिए अकबर को कितनी बार जन्म लेना होगा। इतना ही नहीं, मध्यकालीन इस्लामी जन्दावली में 'बंगाली' जन्द हिन्दू भवनों का अयंद्योतन करता था। यदि अकबर कोई व्यावसाधिक ठेकेदार रहा होता, तो भी उसके लिए ५०० भवनों का निर्माण करना असम्भव कार्य था, अपने शासनकाल में अनेक युद्धों को लड़ने और विद्रोहियों का दमन करने के साथ-

१. व्हांबमन हारा धन्दित, बादन-बक्बरी, खब्द-१, पुष्ठ ३८०।

२, ज्वन बाबुस स्वृत, बारकी वाठ, खण्ड-१, वृष्ठ १६४। :. बादमाहुनाका, जारकी वाठ, खब्द-वृ, पुट्ठ वृद्ध् ।

४, स बुके बहुनियों, कारती पाट, पृष्ट २ ।

XAT,ÇQM.

साम यह कार्य करने की लो बात ही दूर है। उसे अपने हरम की ५००० महिमाओं और बन्य पण्-मधह के १००० जंगली जन्तुओं की देखभाल के लिए भी विभाल धन-राणियां व्यय करनी होती थीं।

र० ३४,००,०००/- की धन-राणि से अबुलफजल का भाव यह है कि आगरे के जालकिले की अरम्मत करते, साज-सजाबट करने और रंग-रोगन कराते के लिए अकबर ने अपनो प्रजा पर भारी कर लगाया और ठ० ३५,००,०००/- बसून किए । भूठे मध्यकालीन युस्लिम तिथिवृत्तों से इसी प्रकार के ऐतिहासिक निष्कर्य निकालने चाहिए।

इब्लफ्डल ने अधीक्षक के रूप में, अनिश्चय मन से मोहम्मद कासिम को का नामोल्लेक<sup>र</sup> किया है। वह अधीक्षक मीरे-बहर अर्थात् बन्दरगाह का प्राधिकारी कहा जाता था। सम्भव यह है कि मोहम्मद कासिम खाँ ने किले को बरचना का अधीक्षण नहीं किया, क्योंकि किला तो पहले ही बना-बनाया या. अपितुकर के क्य में बसूल किए गए पैतीस लाख रूपयों की निगरानी की होगी। यदि उसने वास्तव में किले के निर्माण-कार्य का पर्यवेक्षण किया या, तो बद्धफड़स के तिथिब्त में सब लोगों का उल्लेख छोड़कर मात्र उसी का नाम क्यों समाविष्ट किया गया ? यदि कोई निर्माण-कार्य बास्तव में हुना होना, तो स्वयं नकवर और अन्य बहुत सारे दरवारियों की किले के न्यान तक की विभिन्न यात्राओं में उसका स्वयं ही अधीक्षण-कार्य हुआ होगा। नवसे जीवक महत्त्व का तो वह व्यक्ति है जिसने ५०० भवनों सहित इस विज्ञालकाय किले का अपरेखांकन किया। उसका नाम लिखा जाना कारिए था। इसी प्रकार उस कारण का पता लगाना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है कि इन भवनों को उसने हिन्दू शैली में क्यों बनाया था, तथा उनके भीश-बहुन, दर्ननी दरबाजा और अमर्रानह दरवाजा जैसे हिन्दू नाम क्यों रखे ना व

'बीरे-बहर' यद तो विचार प्रकट करता है कि मोहम्मद कासिम खाँ को किने की दीवार के साब-साथ बहने वाली नदी पर रखी नानों के बेड़े का प्रचारी था। "अक्बर के मासन काल के २३वें वर्ष में (सन् १५७८ में)

कासिम खाँ को आगरे का राज्यपाल बनाया गया था। उसने कण्योर जीता, और उसे ३४वें (सन् १४८६ ई०) वर्ष में काबुल का राज्यणाल नियुक्त किया गया था। उसे काबुल में सन् १५६३ ई० में कल्ल कर दिया गया था।

मृत्य-सम्बन्धी भ्रान्तियां

अपने जीवनयापन से मोहम्मद कासिम को दरबारी-सेनापति प्रतीत होता है, न कि इंजीनियर-निर्माता। उसे कत्ल किए जाने की घटना भी इस बात की द्योतक है कि उसे कितनी घृणा की दृष्टि से देखा जाता था । किन्तु वह कोई अपवाद नहीं था। मुस्लिम गासक-वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति के असदय णत्र थे।

श्री लतीफ दावा करते हैं कि "किले के निर्माण-कार्य में ३००० से ४००० कारीयर ओर णिल्पी नियुक्त किए गए थे। इसे बनाने में आठ वर्ष लगे थे।" चुँकि वह किसी प्राधिकारी का उल्लेख नहीं करता है, इसलिए पाठक उसे काल्पनिक लिखावट के रूप में अमान्य कर सकता है क्यांकि मध्यकालीन मुस्लिम इतिहास की वे रचनाएँ कल्पनाओं के अतिरिक्त अपने अनुमानों का और कोई आधार रखती ही नहीं है।

अबुलफजल ने जो कुछ कहा है वह केवल इतना है : "बादशाह ग्रहंशाह ने लाल पत्थर का एक किला बनावा है, जिसके समान दूसरा किला प्रवासियों ने कोई जिला नहीं है। इसमें ५०० से अधिक कलात्मक अबन है जो बंगाल और गुजरात के मुन्दर नम्तों पर बने हैं। पूर्व दरवाजे पर पत्थर के दो हाथी, अपने सवारो सहित बने हुए हैं "मुल्तान सिकन्दर नोधी न आगरा को अपनी राजधानी बनायाथा, किन्तु वर्तमान शहंशाह ने इसे सजाया-सँवारा।"

उपयुक्त अवतरण गृह, शठ तिथिवृत्त लेखन का एक विशिष्ट उदा-हरण है। क्या उस दरबारी तिथिवृत्तकार को, जिसका ग्रन्थ संकड़ों एन्डों का है, उस किले के सम्बन्ध में मात्र आधा दर्जन पंक्तियां ही लिखनी चाहिए जिसमें ५०० भवन थे ! एक मात्र सार्थक शक्य है : "बादणाह णहेंशाह के लाल पत्यर का एक किला बनवाया है", शेष सब निर्धंक है। इसमें कहा

४. की एम**ं एं हुसैन लिकित 'प्रागरे का किला', पृ**ट्ठ २ ।

<sup>&</sup>quot; ६, औ एक एक लतीक इत धागर। — ऐतिहासिक स्रोप वर्णनात्मक', पृष्ठ ६ ८ ।

७, ब्लोचमन प्रारा प्रमुदित पाईने प्रमावरी, पृष्ट गृहत ।

XAT,COM.

गया । कि दो हाथियों महित किले का एक दरवाजा था और उसके अन्दर अवस के । इन सबका उल्लेख बतमान काल-किया में किया गया है, न हि इस बाहरा है कि अकबर उन सबका निर्माता था। अबुलफेबल स्वीकार करता है कि पूर्व भवत और किले का दरवाजा अकवर के समय में विश्व-भाव है। हाथा-दरवाला विभिष्ट हिन्दू-लक्षण होते के कारण एक धर्मान्ध गान्सव अस्तर बादणाह ऐसे दरवाचे की कभी कल्पना भी नहीं कर सकता का। वह कथी पूरुष भवन-वे भी गुजरात और बगाल शैली में -- नहीं बनाता। वह तो अपनातिस्तान, ईरान, तुर्की, अरेबिया, कजाकस्तान और इज्बेक्स्तान के सर्वाधिक धर्मान्ध मुल्लाओं, काजियों और मुस्लिम दर-बारियों की मण्डलों से सदैव घिरा रहता था। (अशिक्षित विदेशी आक्रमण-कर्रारगों के झब्ड में बदि कोई थे तो) वे और उनके मुस्लिम कारीगरों, वास्युक्तमाबिद तथा एपरेखांकनकार अपने शहंशाह के किले के बाहर दो यजारोहियो सहित हाशियों की मूर्तियाँ निर्माण करने का विचार भी नहीं कर बबने दे। इस बात पर बल देना अनर्धबोधक है कि अकबर ने एक हाथी-दरवाजे और हिन्दू जैली के ४०० भवनों सहित एक किला बनवाया था। बब्बफडन का गृढ और अनिध्वित टिप्पणी से यह अर्थ नहीं निकलता। यह निष्कर्ष ऐतिहातिक दृष्टि से भी अयुक्त है क्योंकि भारत में मुस्लिम शासकीं का तथा उनके १००० वर्षीय अवधि के असंख्य आक्रमणों का कारण प्रति-माओं और भवनों, देव-मृतियों और प्रस्तर-चित्रों को तोड़ना, न कि उनका निर्माण करना मुस्लिम धर्मान्धता का सर्वप्रिय रुझान रहा है। उनका सम्पूर्ण बीवन और वासन विध्वंस-कार्य में रत रहा है, न कि निर्माण-कार्य में संलग्न। और फिर भी, उन्हीं के जासन काल की एक हजार वर्षीय अवधि में तथा बिटिस मासन के अन्य दो सी वर्षी में लिखी गई इतिहास-पुस्तकों में उन अवारणीय व्यापक विनात-कार्यों को दबाया जाकर, मुस्लिम शासकों की बिरोधानासी रूप में महान् निर्माताओं की भाति प्रस्तुत किया जा रहा है। यह नो इतिहास का अवपतन और विषधगमन है जो लगातार विदेशी शासन का अवध्यस्थानी परिणाम है। यदि अकबर ने कहीं 'मवनों का निर्माण किया तीता, तो वे भवन बुखारा और समस्कद की भौती में होते, न कि गुजरात और बंगाल की गैली है।

अबुलफबल का यह स्वीकार करना कि अकबर के गरी पर बैठन व नात्र कुछ समय पूर्व ही आगरा सिकन्दर लोधी की राजधानी था और कि अकबर ने इसे केवल 'सजाया-सेवारा' था—बाहे उसका जो भी कर्ष हो—, इस बात का स्पष्ट द्योतकं है कि किला पहले ही विद्यमान था, अस्तित्व में था। इस प्रकार का दुर्ग ही ऐसा एकमात्र स्थान था जहाँ विदेशी जनता है चिरा हुआ एक विदेशी वादशाह कुछ सुरक्षा और अलगाव की भावना है हिन्दस्थान में रह सकता था।

मृत्य-सम्बन्धी चान्तिया

निर्माण-कर्ता सम्बन्धी श्रान्तियाँ

#### अध्याय ११

# निर्माण-कर्ता सम्बन्धी भ्रान्तियाँ

एक नर्वाधिक विचित्र, अद्भुत तथ्य यह है कि यद्यपि कहा जाता है कि निवन्दर लोधों, सलीमणाह णूर और अकबर जैसे कई मुस्लिम गासकों ने जागरे में किसे का निर्माण और पुनर्निर्माण कराया था किन्तु उन णासकों हारा निवृक्त रूपरेखांकनकारों और मुख्य कारीगरों का कहीं भी कोई उत्लेख नहीं सिलता है।

ऐसी और विसगतियों की अन्य विचित्र कल्पनाओं द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है कि हुमार्य, अकबर और जाहजहां ने स्वयं ही अपने राज-महलो, मन्जिदो और अपने मकवरों के रूपरेखोकन भी तैयार कर लिए थे। कोरतम बर्बर अत्याचारों में लिप्त. आकठ शराब और मादक द्रव्यों के सेवी बीर पांच हड़ार महिलाओं के हरमों में रंगरेलियां करने वाले सभी ऐसे विवेशी ऑनक्षित अथवा अर्धशिक्षित गासकों को निप्ण वास्तुकार मानना इस बात का ब्बलना उदाहरण है कि भारतीय इतिहास, विश्व भर में हताब्दियों ने, किन प्रकार बन्द्राध्य पढ़ाया, प्रस्तुत किया जा रहा है और क्किका फिट-नेषण किया जा रहा है। इतिहासकारों को भारतीय ऐतिहा-सिक जोड और अध्ययन की इस भयंकर विसंगति की ओर अब अधिक जागरकता प्रदेशित करनी चाहिए।

एक और बड़ी भ्रान्ति भी है जो ध्यान से चूक गई है। चूँकि सभी मध्य-कालीन दुर्ग, राजभहल, राजप्रासाद, भवन, मस्जिद और मकवरे मुस्लिम-पुडंकाल को हिन्दू-अरचनाएँ है जिनको हडपा गया और मुस्लिम-उपयोग ने नावा नवा, इस्रांतए यह तो जवश्यम्मावी था कि वे सब हिन्दू साज-सजाबटों, जलकृतियों ने परिपूर्ण हो। अतः उन तथाकथित मुस्लिम भकबरों और मस्जिदों की हिन्दू अलंकृति एवं अन्य विकाटताएँ प्रद्राजन करने वाली विविध दृश्यमान असंगति का समाधान करने के प्रयोजन ने भारतीय डांतहान के आंग्ल-मुस्लिम वर्ग ने इस असत्य कथा, गप्प का आविष्कार कर निया कि वृक्ति उन भवनों के रूपरेखांकनकार और निर्माता स्पष्टतः हिन्दू थे, उसलिए उन्होंने मुस्लिम अधिपतियों हारा आदेशित भवनों को हिन्दू जैली में, पूर्णतः अलंकत, निर्वाध रूप में बना दिया। इस कथन में एक नहीं, कई बेहदनियां है। ह्यान रखने की पहली बात यह है कि किसी भी मुस्लिम यन्य में किसी भी हिन्दू को किसी भी भवन का रूपरेखांकन तैयार करने का श्रेय नहीं दिया गया है। उदाहरण के लिए, ताजमहल के इपरेखांकन का श्रेय एक काल्प-निक ईस्सा अफन्डी या एहमद महन्दिस या स्वयं गाहजहां को दिया जाता है। आगरे में बने हुए लालकिले के सम्बन्ध में, किसी मोहम्मद कासिम नाम के व्यक्ति का उल्लेख, चलते-चलते अनिश्चयपूर्वक कर दिया जाता है। इस प्रकार, जब मुस्लिम वर्णन-ग्रन्थों के अनुसार सभी रूपरेखांकनकार और और मुख्य कारीगर मुस्लिम हो थे, तब उनके द्वारा निर्मित सभी भवनों की साज-सजावट हिन्दू क्यों हो ? दूसरी बात यह है कि भवन का निर्माता ही इस बात का निर्णायक होता है कि भवन किस प्रकार का बनाया जाय। किराए के कारीगर, मजदूर को कुछ कहने-करने का अधिकार नहीं होता। फर्ग्युसन और पर्सी ब्राउन जैसे भयंकर भूल करने वाले पश्चिमी लेखकों ने अनेक बार कल्पनाएँ कर ली हैं और इस बात को साग्रह कहा है कि मुख्य स्परेखांकनकार तो किसी भी भवन का स्थूल-रेखांकन किया करते वे और उनके सूक्ष्म विवरण वास्तविक कारीगरों और धमिकों द्वारा निश्चित किए जाने के लिए छोड़ दिया करते थे। यह एक अन्य बेह्दगी है। अपने नाम की प्रतिष्ठा रखने वाला कोई भी छोटा-मोटा रूपरेखांकनकार हजारों कारीगरों को उनकी अपनी-अपनी सौन्दर्य अभिरुचि, मनपसन्दगी, स्तर और प्रेरणा के अनुसार, अनुपयुक्त रूप में पूर्ण करने के लिए उन मुक्स विवरणों को उनके अपर छोड़ेगा नहीं। यदि कोई इस प्रकार की अब्यावहारिक बेहदगी करेगा, तो उसका फल यह होगा कि भवन समरूप सुन्दरता का प्रतीक होने के स्थान पर अनेक पसन्दिगियों और कारीगरों की विभिन्न कुणलताओं के स्तर का विचित्र बास्तुकलात्मक बीभत्स चित्र प्रस्तुत करेगा। साब ही, विभिन्न хат,сом.

कारोगरो को उस अवन निमाण के कार्य में कोई प्रगति करनी कठिन होगी क्वांक्षि उनमें पेरणा और कल्पना का सर्वधा अभाव रहेगा। अन्य बेहदगी यह है कि इब तक किसी भवत का आदि से अन्त तक सुध्यतम विवरण अस्त, तथार नहीं हो जाता, अभीष्ट पायरों के विभिन्न आकारों-प्रकारों व छाबाभ। तथा उनकी मात्रा का आदेण तब तक कॅसे दिया जा सकता है ?

इससे भी बहुकर उपहासास्पद बेहदगी मह कल्पना और धारणा है कि एक निर्धन, दालत, इतोल्साह, पीड़ित और दमनात्मक भध्यकालीन हिन्दू कारीगर आंग्रक यह डायह करके कि वह किसी भी मुस्लिम मकवरे या मस्जिद की हिन्दु-चिह्नों से कलकित किए बिना नहीं छोड़ेगा, एक महान मध्यकालीन मुखल अधिपति का अधमान और कोध प्रज्वलित करने का युरावत और धण्ठता करेगा। क्या कोई साधारण गृहस्थी व्यक्ति भी इसे सहन करेगा कि कोई भाड़े का कारोगर भवन की साज-सजावट भनमानी करने का आवह अथवा दुराग्रह करे। क्या मध्यकालीन मुगलों को वह सिन्यूम-सत्ता प्राप्त नहीं थी कि वे जरा-सा भी निरादर करने वाली अपनी निरोह जनता को पीस डालें ?

विचारणीय अन्य बात यह भी है कि जब कोई निर्धन कारीगर अपने उपवरणों के बैले सहित काम की तलाण में किसी मालिक-मकान के पास जाना है, तो क्या वह यह कहने अथवा मनवा सकने की स्थिति अथवा चिनवृत्ति में होता है कि चृक्ति वह हिन्दू है, अतः काम मिलने की स्थिति में बर अपनी रक्छानुसार उस मकबरे या मस्जिद को हिन्दू जैली में बनाएगा ! भींद बह उपसुंक्त बाद कहता है तो उसको काम निलना तो दूर रहा, उसका वान है। डीच लिया जाएगा। साथ ही, कोई कारीगर जीविकोपार्जन में जाँडक र्याच नेना अथवा अपने भावां स्वामी अधिकारी को अपनी शत मनवान में नवना ' इस प्रकार के आग्रह में उसकी रुचि क्यों होगी ? यदि इसने ऐसा किया तो वह अपना या अपनी पत्नी तथा पुत्र का पेट भी नहीं पाल पाएगा । एसी ब्रष्ट और बेहदी बातें कहने का साहस तो उसे किसी नाधारण व्यक्ति के सम्मुख भी नहीं होगा, सर्वणक्ति-सम्पन्न, निष्ठुर विदेणी बादबार ने बाबालता करने का तो प्रथन ही अलग है। क्या कोई साधारण व्यक्ति—कारीगर -किसी शाकतवर फीज के और गणमान्य व्यक्तियों के

समक्ष ऐसी प्रगल्भता कर सकता है ! इतना ही नहीं, कल्पना की पूरी छट देते हुए यह भी मान लिया जाय कि किसी एक कारोगर की इन घृष्ट और उपहासास्पद शतों को स्वीकार कर लिया जाएगा तो भी नैकटो पीडिया शक हजारों हिन्दू कारीगर किस प्रकार मुस्लिम मुलतानों एवं तवावों में इन णतों को मनवाते रहे हैं कि उनके मकवरों और मस्जिदों को हिन्दू सॉन्दरों और राजमहलों की आकृतियों में ही बनाया जाएगा ? इस प्रकार के कथन का एक बेहदा निष्कर्ष यह निकलता है कि महान् मुगल या क्र मुस्लिम सलतान लोग हिन्दू कारीगरो से आदेश लिया करते थे। अतः इतिहास के विद्याचियों, रचयिताओं, लेखकों आदि को उपर्युक्त बेहुदी कल्पनाओं और धारणाओं द्वारा अपनी विचारशील बुद्धि को जड़ीभूत सज्ञाण्य नहीं होने देना चाहिए।

निर्माण-कर्ता सम्बन्धी भ्रान्तियां

अब आगरा स्थित लालकिले की समीक्षा करते हुए हम देखते है कि किले का निर्माण-श्रेय सिकन्दर लोधी, सलीम णाह सुर या अकवर को देने वाले किसी भी वर्णन में यह उल्लेख करने का कप्ट नहीं किया गया है कि उन बादशाहों के लिए बारम्बार किले का रूपरेखाकन और निर्माण-कार्य किन लोगों ने किया था।

अकबर के बारे में हमें बताया जाता है कि किला ' 'मोहम्मद कासिम वा, मीरे-बहर (बन्दरगाह अधिकारी) के अधीक्षण में बना था।"

आइए, हम उपर्युक्त दावे की सुक्ष्म-समीक्षा करें। सर्वप्रथम बात यह है कि आगरे का विशालकाय, विराट जालकिला क्या इतनी नगण्य वस्तु है कि इसका निर्माणोल्लेख मात्र एक पंक्ति में कहकर समाप्त कर दिया जाय, मानो यह कोई पल भर में बन जाने वाला जादुई महल हो। इस प्रकार की विशालाकार राज्य परियोजना के दरबारी प्रलेख तथा अन्य संगत विवरण कहाँ हैं ? यदि कोई अभिलेख नहीं हैं, तो उनके लुप्त, अग्राप्य होने के कारण क्या है ? अकबर को जिन सैकड़ों भवनों का निर्माण-श्रेय दिया जाता है, उनमें से एक के बारे में भी प्रलेख की एक धज्जी भी उपलब्ध नहीं है। यदि कोई प्रलेखादि न भी हों, तो भी उनके पूर्ण विवरण देने वाले विवद

<sup>ी.</sup> भी एम॰ ए॰ हुसैन क्रत भागरे का किला, पृष्ठ २ ।

хат,сом.

विवरणात्मक लेखा, वर्णनादि तो होने ही चाहिए। उनका भी सर्वथा अभाव

अधीक्षण का बहाँ तक सम्बन्ध है, उसका कोई अर्थ नहीं है। निर्माण-स्थल के समीप खड़ा हुआ या इश्वर-उधर टह्लता हुआ व्यक्ति अधीक्षक समझा वा सकता है, बाहे वह हिज़ड़ा हो अयवा बादणाह । हमें वास्तव में बिस बात की जावण्यकता है वह खाई, विशाल दीवार, उच्च स्तेभ, दार, भवा हाथी, शानदार १०० भवन और अत्युत्तम साज-सजावट के निपूण-स्परेवाकनकार का नाम। इसके बाद हम उस ब्यक्ति का नाम जानना चारिके जिसने वह न्यल विकेष पसन्द किया, इसका भूतपूर्व स्वामी कौन था, इने किम प्रकार अधिप्रहण किया गया था, मुख्य शिल्पकार, कारीगर, बलाकार और जिल्लार कीन-कीन ये ? इन विवरणों के सम्बन्ध में मुस्लिम आंग्न बर्णन अंच पूर्णतः चुप्प, गुँगे, अवाक् और निःशब्द हैं। यह शान्त रहना स्बद हो प्रतिफलदायक है। एक अपहरणकर्ती किसी राजमहल के निर्माण के बारे में विवरण दे ही बया नकता था ? इसके लिए हमें किले के २००० वर्ष पराने वृग के पूल हिन्दू निर्माताओं की ओर अभिमुख होना पड़ेगा किन्तू दे यह मृत और प्रस्थान कर चुके है और उनकी सम्पत्ति पर उन विरोधी विदेशियों का मताब्दियों तक आधिपत्य रहा है जो एक विचित्र भाषा बोनते थे और जो अफगानिस्तान व अविस्सीनिया जैसे दूर-दूर तक स्थित देणों की विदेशी संस्कृतियों का अनुसरण करते थे।

जतः हम निष्कषं निकालते है कि मोहम्मद कासिम का नाम तो इतिहास के बन्दि-मुस्लिम वर्ग ने मात्र इकोतला करने अथवा प्रलोभन के लिए प्रस्तुत कर दिया है। चूंकि उसका नाम बहाँ दिया ही गया है, अतः हम स्वीकार करने हैं और यह बार निकालते हैं कि मोहम्मद कासिम को अकबर द्वारा यह काम सीधा गया वा कि वह अकबर का सारा साज-सामान ऊँटों, गधों, बैनों घोटों और हावियों पर लदवाकर किले तक ले जाए, वहां उतरवाए और किले के विभिन्न बढ़े-बढ़े भागों में ठीक-ठाक रखवा दे। यही उसका अधीकण कार्य या जो उसने किया। चूंकि हिन्दू किला पहले ही विद्यमान या, इन्निए निवाण कुछ करवाना नहीं था और इसीलिए प्यंवेक्षण का. क्षीकण का तत्सम्बन्धों कोई कार्य था ही नहीं। किन्तु यह भी कथा का अन्त नहीं है। मारतीय इतिहास के अन्या आंग्ल-मुस्लिम भाष्य की भौति इस क्षेत्र में भी मोहम्मद कासिय एकमात्र व्यक्ति नहीं है। अकवर की और से किले का निर्माण करवाने के बाद न्यद यण-प्राप्ति की इच्छा से होड़ करने जाले अनेक प्रतियोगी हो मकते हैं। उदाहरण के लिए हम महाराष्ट्रीय ज्ञानकोष्ठ में दिया गया वर्णन नेवा प्रस्तुत करते हैं। इसका कहना है: "करौली का ज्ञासक गोपालदास अकवर का प्रिय पात्र था। अकवर के कहने पर उसने आगरे के किले की नीव रखीं थी।" इस वर्णन में मोहम्मद कासिम का कहीं नाम-निजान भी नहीं है। हमें एक प्रतियोगी दावेदार मिल जाता है जो इस बार हिन्दू है।

निर्माण-कर्ता सम्बन्धी भ्रान्तियाँ

आइए, हम उपर्युक्त कथन की सूक्ष्म जॉच-पड़ताल करें। सभी ब्यक्तियों में से गोपालदास एक हिन्दू जासक को ही किले की नींव रखने के लिए अकबर द्वारा क्यों कहा जाय ? उसमें कौन-सी विशेषताएँ थीं ? यह आदेख देने के समय अकबर कहाँ ठहरा हुआ था ? क्या गोपालदास अपने लिए कोई किला नहीं बनाता, यदि उसने अकबर के लिए किला बनाया था ? उसके लिए धन किसने दिया ? क्या इसके लिए धन अकबर ने दिया था अथवा अकबर के रहने के लिए बनाए गए किले का सारा व्यव भी गोपालदास को बहन करना ही अभीष्ट था ? यदि गोपालदास ने धन व्यय किया था तो फिर अकबर को यश क्यों दिया जाए ? यदि गोपालदास ने किले का मात्र रूपरेखांकन ही तैयार किया था तो उसे इस कार्य के लिए कितना धन दिया गया था ? और किले का रूप-रेखांकन तैयार करने के लिए उसकी क्या विशेष योग्यता थी ? ऐसे सभी प्रश्न सहज रूप में उपस्थित हो जीते हैं।

यह ज्ञानकोश का वर्णन भी लागत, निर्माणावधि और आवासीय-योजनाओं के सम्बन्ध में गम्भीर चुप्पी लगाए है।

यहां यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जानकोश का दावा मात्र यह है कि गोपालदास ने अकबर के आदेश पर किले की 'नींव रखी थी'। वह नहीं कहता है कि उस व्यक्ति ने स्थल का सर्वेक्षण किया था उसे यहण किया था खाई बनवायी या विशाल दीवार खड़ी की अथवा किले के भीतर भवा भवनों का निर्माण किया था। इसी बात में एक कहानी छुपी हुई है।

हम इस अवसर पर 'नीव रखीं शब्दों के भ्रम-जाल के प्रति सभी इतिहास के विद्यापियों और जोसकत्ता विद्वानों को सतके, सावधान करना बाहरे है। उन मध्यकालीन मुस्लिम तिथिवृत्तकारों हारा अयोग में लाई गई वह नवाधिक एल-रूपट वाली जब्दावली है जो पूर्वकालिक हिन्दू शासकी ने अवतत अवतो, राजगहली, राजप्रासादी आदि के निर्माण का श्रेय अपने नरक्षक बाही बादणाही की देने के लिए बारम्बार उपयोग में लाई गई है। वे लोग अपने स्वामियों को सुठा निर्माण-श्रेय देना चाहते थे। शाहजहां के एन कर्यचारी बुल्ला अब्दुल हमीद लाहीरी ने, जिसने यह आप स्वीकार किया और माना है कि (डबपुर के शासक) राजा मानसिह के पीत्र जयसिंह के विस्मविधारक अति विशाल उद्यान राजप्रासाद में लाहजहां ने अपनी पत्नी मुमतास को दफनाया था, अकस्मात् लिख दिया है कि शाहजहां ने नकदरे को 'नोब रखी'। जन्दावली का जन्दमः अर्थ लगाने पर इतनी नियुवानापूर्वक यह सब्द नमूह तैयार किया गया प्रतीत होता है कि इसमें धोखा देने के सभी प्रयत्नों का प्रतिवाद किया गया लगता है, फिर भी यह झटे दावे करते में वित सरलता में सफल हो गया है। कम-से-कम इतिहास-कारों को तो पूरा विण्वास हो गया है और वे 'नीव रखी' का अर्थ 'बनाया' नगाते रहे है। भुमताब के मकबरे की नीव रखीं शब्दावली का कुल अर्थ बनना हो था कि उस महान् हिन्दू मन्दिर राजप्रासाद संकुल के केन्द्रीय-कक्ष में एक गर्दा बोदा गया या और मुमताज की उसमें दबा दिया गया था। चींक किनो भी नीव में एक खाई खोदने और उसे भरने का काम सन्निहित है जत मुलना अन्दुल हमोद लाहोरी यह कहने में जब्दण: सही है कि माहबर्त ने एक गहुदा खुदवाया था और मुमताज बेगम का पिण्ड उसमें रख देने वे बाद उमें बन्द करवा दिया था, उसे भरवा दिया था। इस प्रकार नवबरे अर्थात् कत की 'तीव' सत्य ही एक राजकीय हिन्दू मन्दिर राजप्रासाद सक्ल के करहीय-कक्ष में नवीं गई की ।

देन पाठक को सदैव स्थरण रखना चाहिए कि आंग्ल-मुस्लिम तिथि-वृत्ती तथा अणंत-प्रकों भे जब भी कभी 'नींव रखी' अस्पष्ट, अनिण्चित और दुर्बीध लब्दावको भिन्न तब तुरना यह समझ लेना बाहिए कि किसी दरबारी चाहुकार द्वारा पूर्वकालिक हिन्दू भवन को शठता और उग्रवादितापूर्वक मस्लिम स्वामी द्वारा निर्मित किए जाने की भावना को फैलाने का अधवाल मात्र है। अटलांटिक सामर से प्रणांत महासागर और बाल्टिक समृद्र के भारतीय (हिन्द) महासागर तक के सभी भवनों पर इस्लामी दाव प्रस्तव करते समय उसी भ्रामक 'की नीव रखी' जब्दावली को उदारतायुवंक ब्यवहार में लाया गया, मुक्त-हृदय से इधर-उधर प्रयोग किया गया, जन-चनकर सही दिशा देने के लिए प्रयोग किया गया और अनेक मुस्लिम तिथि-वत्तों में प्राय: इस्तेमाल किया गया देखा जा सकता है। भारत में की गई इस हमारी खोज से कदाचित् स्पेन और इजरायल जैमे देशों के इतिहास नेसक भी मध्यकालीन भवनों पर मुस्लिम निर्माण और स्वामित्व के दावों को सहज, सरल रूप में स्वीकार न करने की घेरणा बहुण कर पाएँग । अधिकाश मामलों में वे भवन मुस्लिम आक्रमणों से पूर्व विद्यान भवन ही होते है जो जबरन हथिया लिए गए निकलते है। यह बात सहज रूप मे बाह्य, स्वीकार्य होनी चाहिए। जब व्यक्ति इस पर विचार करता है कि एक आक्रमणकारी की धृष्टता यदि यह होती है कि वह दूसरे की भूमि और देश को अपना कह सकता है तो वह यह दावा करने की उद्ग्डता भी कर सकता है कि उस देश के सभी भवन उससे अथवा उसके पिता से सम्बन्धित उनका निर्माण उन्हीं लोगों के द्वारा किया हुआ था।

निर्माण-कर्ता सम्बन्धी आन्तिया

हिन्दुस्थान के मध्यकालीन मुस्लिम आक्रमणकारियों के यामले में तो यह एक पूर्वनिश्चित निष्कर्ष ही था कि जब उन्होंने हिन्दुस्थान को अपनी सम्पत्ति घोषित किया, तब उन्होंने स्वाभाविक रूप में ही उत्तेजित होकर सभी पूर्वकालिक हिन्दू भवनों को हड़प लिया और बड़े परिश्रम से उन सबों पर अपने ही होने के दावे किए। उसी कहानी को आगरा-दुगं के बारे में भी दोहराया गया है। अपनी विजय के कारण आगरे पर सबंश्चम अपना अधिकार जताने वाले मध्यकालीन मुस्लिम शासकों ने बाद में ये झूठी कथाएँ भी प्रचारित कर दीं कि उन्हीं लोगों ने स्वयं आगरा शहर की स्थापना की थी, और स्वयं ही वहाँ के सभी भवनों और राजमहलों का निर्माण किया था। सभी आक्रमणकारियों की यह साधारण कमकोरी है। यद घोसियों का एक दल किसी भवन के स्वामी को उससे बाहर निकाल भाने में सफल हो जाता है तो वह दल कभी स्वीकार नहीं करता कि उसने

XAT,COM.

अवैध कन्ना कर रक्षा है। वे अहकार और निर्लंग्जता के स्वर में यही कहते है कि सम्पूर्ण सम्पत्ति पर अधिकार वास्तव से उसका ही था और वास्तव में बाहर निकाला गया स्वामी ही इस भवन में अनिधिकारपूर्वक प्रविष्ट हो गया था।

गर्म कहानी आगरा-स्थित प्राचीन हिन्दू लालकिले के सम्बन्ध में किन्द्रर लोधी, सनीमशाह सूर और अकबर के नाम से भूठे दावे प्रस्तुत करन मनव दोहराई गई है. जैसा हम पूर्व में ने दख चुके हैं तथा इसके दो बाल्यनिक रूपरेखांकनकारों सहित किले के सभी पक्षों पर विवेचन करते समय प्रदर्शित कर चुके हैं।

#### अध्याय १२

### आंग्ल-मुस्लिम इतिहासकारों की समस्या

अनवरत विदेशी शासन की पराधीनता की १००० वर्षीय लम्बी
अवधि में भारत दो प्रकार के विदेशियों की दासता में आवढ़ रहा। पहना
प्रकार यद्यपि अरबों, अविस्सीनियनों, तुकों, ईरानियों, उजवेकों, कजाकों
और अफगानों के विशाल, बहुविध वर्गीकरण में था, परन्तु उन सब लोगों
ने आतंक, भीषण यातनाएँ और विध्वंश करने तथा सभी स्थानों पर इस्लाम
का सामान्य आधिपत्य स्थापित करने में अपने कक्षान को सगर्व बोधित
किया था। चाहे वह ब्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम, गजनी, बोरी, अनाउद्दीन, तैमूरलंग, नादिरशाह, अहमदणाह अब्दाली अथवा बाबर से प्रारम्भ
करके कोई-सा भी अन्य मुगल सरदार रहा हो, उन सभी ने उच्च स्वर से
घोषणाएँ की थीं कि उनका जीवन-उद्देश्य पृथ्वी से इस्लाम के अतिरिक्त
सभी धर्मों, विश्वासों और सभी 'काफिरों' (सभी गैर-मुस्लिमों) को साफ कर
देना था।

अन्ततीगत्वा सफल होने वाला दूसरा विदेशी प्रकार बिटिश लोगों का था, जो भारतीय साम्राज्य का निर्माण करने में संलग्न अनेक यूरोपीय शिक्तियों में से एक था। प्रथम वर्ग से बिल्कुल भिन्न, यह वर्ग न तो अशिक्षित वर्ग का और न ही धर्मान्ध-व्यक्तियों का। सर्वप्रथम बात तो यह बी कि इस वर्ग ने यह विश्वास नहीं किया था कि सन् ६२२ ई० में ही धर्म, नागरिक-शास्त्र, आधि-तात्विकी, नैतिकता, कानून और न जाने किन-किन बातों के बारे में सम्पूर्ण बातें, सब कुछ कहा जा चुका था। वे तर्क और प्रगति का स्वागत करते थे। वे इनमें विश्वास नहीं करते थे कि प्रत्येक बस्तु को बुकें या परदे से आवत रखा जाय। भारत के विदेशी शासकों में इस

XMI.COM:

प्रकार का चोर बन्तर विद्यवान था। किसी भी इतिहास नेयक की उन दोनी की विदेशी की सन्तत श्रेणी में नहीं रखना चाहिए और न ही वह ऐसा कर सकता है। यह दोनों को अपने पराधीन करने वाले अच्छे या बरे विदेशो नहीं वह मक्ता। आयमी-आयमी और विदेशी-विदेशी में अन्तर है। इहा कारण है कि बिटिश लोगों को तो लगभग बातचीत करके ही भारत व बाहर कर दिया गया। उन नोगों ने भारत को मध्यकालीन अराजकता और विश्विहीनता को स्थिति से बाहर निकाला और न्यायिक-व्यवस्था, लावंबनिक वाक-बणाली, दूर-संप्रेषण, रेल-प्रबंध, आधुनिक प्रशासन तथा सामान्य राष्ट्रीय द्विटकोण जैसी सामान्य आध्निक सुविधाएँ प्रदान की ।

किन्तु अपनी सम्पूर्ण विद्वता और पहणशील मस्तिष्क होने पर भी बिटिक नीग बध्यकालीन युस्लिम तिथियुतों में समाविष्ट इतिहास की अस्त्यता कें गहराई को भाग पाने में असफल रहे । उनके लिए तो मूल-निवासी हिन्दू और विदेशी अरबी अथवा तुकों में कोई अन्तर न था, दोनों ही विदेशी थे। अतः उन्होंने यह अनुभव नहीं किया कि भारत में दिखाई देने बाते राजबहुली और भवनों का स्वामी और निर्माता हिन्दू था तथा तुर्व, अफ़्यान और फारसी लोग तो मात्र लुटेरे और विध्वंसक थे। इस बात की अनुभूति न कर लेने के कारण, उन लोगों ने मध्यकालीन मुस्लिम तिथि-बना को, विना उसमें नमाविष्ट छल-कपट को समझे ही अनुवाद करना बारंग कर दिया। उन बन्धों में छपी हुई गलत बातों को ढूँढ़े बिना ही उन वागों ने उनका भाषान्तरण कर दिया। यदा-कदा, सर एच० एम० इलियट बच्चा इत्यत्वों टेस्सिटरी ने इसे अनुभैव किया और टिप्पणी भी की कि बारत वे मृस्तिय-युग का इतिहास 'एक अत्यन्त रोचक व जान-बूझकर विया हुआ छोखां है। किन्तु वह अनुभूति भी मात्र अस्पष्टता ही थी। वे उनको बुनिरिकत न कर एके तथा तथ्यों की तोड़-मरोड़ और विध्वंस का अदाज न लगा चके। यही कारण है कि हमें कीन जैसे कई ब्रिटिश लेखक मिलते है जो मध्यकालीन तिथिवृत्तों की विसंगतियों पर असन्तोष और आक्वर्य व्यक्त करते हैं, तथापि यह बताने ने विफल रहते हैं कि बास्तब में पलती कहीं, कौन-की और किननी थी। अतः हम आगरा-स्थित लालकिले के बारे के पश्चिमा इतिहासकारों की भी मुस्लिय-ग्रन्थों की वही तोतली

जीन-मुस्लिम इतिहासकारों की समस्या

शाबा बोलते हुए तथा उसमें सभी प्रकार के 'यदि' और 'किन्तु-परन्तु' लगावे

हुए पाते हैं।

आगरे के लालकिले के सम्बन्ध में उन्हीं असंगत, श्रामक, परस्पर विरोधी और विसंगत मत-मतान्तरों को स्वयं हिन्दू विद्वानों ने भी दोहराया है। किन्तु चूँकि उनकी णिक्षा-दीक्षा आंग्ल-मुस्लिम गैक्षिक-प्रणाली द्वारा हुई और उन्हीं की विचारधारा उनके दिमागों में ठूँस-ठूँसकर भर दी गई थी तथा ये उस प्रणाली के अनुसेवी थे, अतः उनको स्वतन्त्रतापूर्वक विचार करने अथवा बोलने की मानसिक क्षमता, छूट नहीं थी। उनके बिदेशी शासक विना किसी नू-नच किए सेवा चाहते थे। इसलिए, उनकी अनि-वार्यतावण उन लोगों की तार्किक-शंकाएँ सदैव के लिए शान्त कर दी गई धीं। अतः हम जब कभी जागरे के लालिकले के सम्बन्ध में आंग्ल-मुस्लिम ब्याख्याओं का सन्दर्भ प्रस्तुत करते हैं, तब हमारा प्रयोजन मुस्लिम (बिदेशी) शासन के अधीन भारत में प्रचलित परम्परागत मतों और शिक्षा की विदेशी प्रणाली के अन्तर्गत प्रचारित वादों से हैं।

हम इस अध्याय में उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार आंग्ल-मुस्लिम बर्ग की पुस्तक के बाद पुस्तक का उद्धरण प्रस्तुत करना और यह प्रदक्षित करना चाहते हैं कि आगरे के लाल किले के मूल के सम्बन्ध में प्रत्येक मामले पर वे सब निरुत्तर हो जाते हैं और अस्पष्ट तथा अनिष्चित भाषा का प्रयोग करते है। वे प्रत्येक स्थल पर, ''विश्वास किया जाता है, सम्भव है, ऐसा हो सकता है, यह सम्भावना है, यह बताया जाता है, यह अनुमान है, आम धारणा है, किसी को मालूम नहीं, विचार किया जाता है, यह प्रायिक हैं" आदि गब्दावली का प्रयोग करते हैं।

हम सर्वप्रथम पाठक के सम्मुख श्री एम ० ए० हुसैन की पुस्तक से सन्दर्भ प्रस्तुत करेंगे। वे भारत सरकार की सेवा में पुरातत्वीय कर्मचारी वे और इसलिए उनको ज्ञान होना ही चाहिए। वे कहते हैं: "मुगलों से पूर्व आगरा में एक किला या यह तो स्वतः स्पष्ट है · · किन्तु निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि यह "बादलगढ़ था।"

१. भी एम॰ ए॰ हुसैन कृत 'मागरे का नालकिता', पृष्ठ १।

वाक्यस्य माण्ह कहती है कि बादलगढ़ के पुराने किले की, जो सम्भवत प्राचीन तोसर अववा चौहान (हिन्दू शासनकर्ता राजवंश) का क्दह दर्ग का, अकबर ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित और अनुकूल बना लिया था। किन्तु जहांगीर हारा इसकी पुष्टि नहीं हो STEEL 1"

े बतेयान किला जकबर हारा लगभग आठ वर्ष में बनाया गया था \*\*\* वरम्यरायत स्प में किले की रचना के लिए सन् १४६७ से १४७१ तक की विभिन्न तारीको का उल्लेख किया जाता है। तुजुके-जहाँगीरी रचनाकाल ११ या १६ वर्ष बताती है किन्तु बादशाहनामा और आईने अकबरी सम्भवतः यह कहते में सही है कि इस जिले को आठ वर्ष की अवधि में पूरा बर दियागवा वा"। आईने-अकदरी इसका मूल्य लगभग ६० ३५०० लाख के बराबर बताती है। खफ़ी खान ने व्यय का अनुमान ६० २००० लाख जगाण है। भवनों का कम मीटे तौर पर ऐसा है : अकवर ने इसकी दीवारों, दरवादों और अकबरो महल को बनवाया, जहांगीर ने जहांगीरी महल और सम्बद्ध सलीमगढ़ को तथा औरंगजेब ने दुर्ग-प्राचीर. पाँच दरवाजे और बाहरी खाई का निर्माण कराया था।"

भन्त ने उल्लेख किया गया (उत्तर-पूर्वी) दरवाजा सम्भवतः पूर्व को बोर प्रवेश करने के लिए सार्वजितक प्रवेश द्वार था ... जबिक जल-द्वार बस्टकाणात्मक स्तम्भ के दक्षिण में बने प्रांगण के लिए पहुँच-मागं प्रतीत होता है। यह सम्भवतः भाही हरम के लिए मुरक्षित रखा गया होगा, विनने निए यह किनी समय नुन्दर इग से अलंकत रहा होगा।"

ं परस्था वय से सामह कहते हैं कि (लाल बालुकाश्म खस्भे पर) विवास राव असरांसह की विधवा के कंकणों से हुए थे ' 'किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वे पहिन्ने की रगड़ में अथवा विज्ञाल दरवाजे के कुछ मुकीले बीली के खलने अन्द होने के ही गए थे।"

'"अमरसिंह दरवाचा किसी बाद के काल में जाहजही द्वारा बनवाया गया सामान्यतया विश्वास किया जाता है "किन्तु वास्तुकलात्मक दृष्टि मे इसे दिल्ली दरवाजे से भिन्न नहीं किया जा सकता और यह सन्देह करने के लिए कोई कारण नहीं है कि ये दोनों ही प्रवेशद्वार अकवर द्वारा बनाए गए 社 "

अम्ब-मुस्लिम इतिहासकारों की सगस्या

""सलीमगढ़ को परम्परागत रूप में सलीमशाह सूर द्वारा बनाए गए राजमहल के स्थल का चोतक समझा जाता है, किन्तु उसे कदाचित जाह-जादे सलीम द्वारा बनाया गया था"। भवन का निर्माण-प्रयोजन जात नहीं है। तथापि, यह अकवरी महल से लगा हुआ संगीत-कक्ष (नौबतकाना) नहीं कहा जा सकता, जैसा कीन ने अनुमान लगाया है । किन्तु यह कल्पना की जा सकती है कि इसे दीवाने-आम से लगे हुए नौबतखाने के रूप में उपयोग में लाया गया होगा।"

"'होजे-जहाँगीरी (एक हलके रंग के पत्थर के एक ही खंड से काटकर बनाए गए चषक (प्याले) के आकार के जल-कुंड) पर लगे शिलालेख से कल्पना होती है कि इस कटोरे का सम्बन्ध बादणाह जहाँगीर की नूरजहाँ से उस वर्ष सन् १६११ ई० में हुई शादी से है और यह पात्र बर या वध् की ओर से विचित्र उपहार रहा होगा।"

"आईने-अकबरी का लेखक (अर्थात् अकबर का अपना दरवारी-तिथि-वृत्तकार अबुलफ़जल) विचार करता है कि बंगाली महल (अर्थात् अकबरी महल) सन् १५७१ में पूरा हुआ था। परिस्थितियों में, लगभग वहीं तिथि अकबरी महल की संरचना को देना भी अयुक्तियुक्त नहीं होगा, जिसका सम्भवतः यह कभी भाग था।"

""(अकबरी बाओली अर्थात् कूप के निकट का) कमरा गर्मी के दिनों

R. This

<sup>ा</sup> की क्षा

e. 117, 45 : 1

<sup>2.</sup> 明, 中国 1-11

६. वही, पृष्ठ ४ ।

७. वहीं, पुष्ठ ४-६।

वही, पृष्ठ ६-५ ।

९. बही, वृष्ठ १ ।

१७, बही, प्टड = ।

में काही परिवार के बदस्यों के लिए मीतल विश्वामधर का काम देता रहा

भक्तानों महत भक्तहपुर-सीकरी स्थित अहाँगीरी महल के अवस्थि समस्य होने के कारण विश्वास किया जाता है कि अकबर द्वारा अपने पुत्र बहार्योग के लिए बनवाया गया था। किन्तु यह कल्पना करना अयक्तिक्व है कि बादबाह ने दक्षिण में बने हुए अपने राजमहल को अपने नाजादे के महत्त के लिए जिसा दिया, जिससे कि पूर्वकालिक महल ध्वस्त और अनन्ध्य हो गया। यह सम्भवतः जहांगीर द्वारा निर्मित हुआ था---कृत करती वहित, जो सम्भवतः सेवकों की कोठरियां थीं, एक संकुचित वानक केन्द्रीय बागण की दक्षिणी दीवार के पिछवाड़ के साथ-साथ चला नवा ई ।"

विश्ववाई के भूगार-कक्ष के) ऊपर छोटा गलियारा सम्भवतः रक्ष । महिलाओं और हिजड़ों। द्वारा उपयोग में लाया जाता था जो मुनल राजमहलों ने रक्षक और गुप्तचर, दोनों ही प्रकार से नियुक्त थे। चतुरागश के विश्वम में एक कमरा है "परम्परा का अनुमान है कि इस कमरे का जहांगीर की मां और पत्नी द्वारा मन्दिर के रूप में उपयोग में नाना जाता था। व दोनो राजपूत राजकुमारिया वीं। "दक्षिण की ओर एक छोटा नमरा है ''' जो कदामित् नौकरों के उपयोग हेतु बना हुआ था।''

ै नाहनहानी महल को कहा जाता है कि शाहजहां वादशाह द्वारा अवनी र्याच और जाबादकताओं के अनुकृत बना लिया गया था ""स्तम्भ-दीयां सम्भवतः वह बुजं यी जो नदी पर प्रलम्बी थी और जिसको सन् १६४० में टेबर्नियर ने देखा था।"

अवस्थान वहत सन् १६३७वें दर्ष के नगभग शाहजहाँ द्वारा बनवाया मचा या जिसने निश्चित ही इस भवन के स्थान के लिए अपने बाप या दादा हारा बनवाए का अवनी में ने कुछ को अवश्य ही गिराया होगा "और गम्भवतः उत्तरी और दक्षिणी दर्शक-मण्डली सहित मुख्यतः मंगमरमरी गरनना का था।"

आंग्त-मुस्लिम इतिहासकारों की सगस्या

प्याइस (दक्षिणी दर्शक-मण्डप) भवन का अभिज्ञान भी विवादेव है।" माम्बाशमहल सन् १६३७वें वर्ष में बना या और बास महल के हमाम (स्मानघर) के रूप में प्रयोग में आता था "उनमे अत्युत्तम विश्वकारियाँ क नक्षण तथा उनमें से कुछ में संगमरमरी आवरण की उपस्थित ने कोई व्यक्ति यह निष्कर्ण निकाल सकता है कि ये प्रकोष्ठ परिवारिकाओं द्वारा नहीं, जैसाकि प्रचलित परम्परा का आग्रह है, अपित सम्भवतः गाही हरम की महिलाओं हारा आवासीय प्रकोण्ठों के रूप में व्यवहत हुए के उद्द आवासीय प्रकोच्छा के बारे में कुछ लोगों का अनुमान है कि ये अकबर के तमय के हैं।"

<sup>197</sup>अच्टकीणाद्मक स्तम्भ जाहजहां हारा बनवाया गया ' अपने पिता द्वारा वनवाए गए संगमरमरी भवन के स्थान पर ही कीन, हेवेल और अन्य लोग शैली के गुणों पर आधारित फर्ग्यसन के विचार का समर्थन करते है कि राजमहल जहांगीर द्वारा बनवाया गया था "महिलाएँ वहां बैठकर नीचे पूर्व प्रागण (पच्चीसी प्रागण) में खेल देखा करती थीं।"

'द्रा (मीना मस्जिद) की जानकारी, इसका पूर्व-इतिहास अज्ञात है। यह परम्परागत धारणा कि इसका निर्माण औरंगजेब द्वारा अपने कारावासी पिता जाहजहां के लिए किया गया या यद्यपि किसी अभिलेख द्वारा समिथित नहीं है, तथापि अविश्वास्य नहीं है।"

""यह प्रश्न विवादास्पद है कि नगीना मस्जिद का निर्माण किसने किया था। यद्यपि मार्ग-दशिकाओं के अधिकांश लेखकों ने विचार प्रकट विया है कि इसका निर्माण औरंगजेब द्वारा हुआ था, फिर भी अधिक सम्भाव्य यह है कि इसे शाहजहाँ ने बनबाधा या"।"

१९, वहा, बुद्ध है।

१२. वहीं, वृद्ध १०-३१।

<sup>44.</sup> apl, 1982.19-42 (

पुष्ट पहा, पुष्ट पर ।

१४ बही, वृध्य १३।

१६, वही, युट्ड १८-१६।

<sup>ी</sup>क, बहुति पुष्ट ५०-२५ ।

<sup>ी</sup>न, बही, पुष्ठ ५३ ।

प<sup>क</sup>. वही, पत्छ २७-२६ ।

XAT,COM.

" वहाँ वह (बीना बाजार) लगा करता था वह भवन समाप्त हो गया अतीत होता है जब तक कि इसे 'मण्डी भवन' के रूप में ही न मान लिया बाए । मन्ही भवन लाहजहाँकालीन कला का एक अन्छा नम्ना है, यद्यपि इसका निर्माण-धेय कुछ लोगो हारा अकबर को भी दिया जाता है "मन्दिर राजा रतन सम्भवतः राजा रतन का निवास-स्थान था जो महाराजा पृथी इन्द्र का कौजवार था ""इस प्रक्रम ने कि दीवाने-आम का निर्माण किसने किया वा. कारी विवाद खडा कर दिया है। कुछ लोग इसका निर्माण-श्रेष इनबर या जहांगीर को तथा अन्य लीग और गर्जब को देते हैं। यह भी तक-बितक किया जाता है कि अफबर के दीवाने-आभ को शाहजहाँ ने अपनी इच्छानुसार बोडा-बहुत परिवर्तित, परिवर्धित कर लिया था।"

भारकेनी दरबाका और पूर्व-प्रांगण सम्भवत अकवर द्वारा सन् १५६५ सं १४७३ के वर्षों में बने वे।"

इस बात का उल्लेख करने में क्या सार्थकता है जबकि माना जाता है कि उसी अवधि से सम्पूर्ण किसा अकबर द्वारा वनवाया गया था। यह बारम्बार दोहरावा जा रहा दावा स्वयं इस बात का स्रोतक है कि आगरा-स्थित नानकिले के निर्माण-सम्बन्धी मुस्लिम दावे में कितना दस है, वह किनग-पूरा -जानी है।

ं। दिल्ली। दरवाजे के दोनों ओर दो मंच हैं जिन पर किसी समय नाल बालकारन के दो महान्, विशालाकार हाथी अपने आरोहियों सहित बने हुए व जिनके बारे ने कुछ लोग विश्वास करते है कि उनको अकबर ने सन् १३६८ है। वे अपनी जिल्ली इ-विजय के उपलक्ष में और अपने द्वारा पराभूत राजपून विरोधिको की स्मृति को स्थानी बनाने के लिए स्वापित करवाया षा। उनके नाम जयमल और पता ये "अबुलफजल ने (हाथी पोल) दिल्ली दरदावें की दान नो की है किन्तु जयमल और पत्ता का कोई उल्लेख नहीं किया है। उसकी जुणी महत्त्वपूर्ण है और उस कारण कोई भी व्यक्ति विष्यपं निकास सकता है कि दादणाह कदाचित् राजमहलों के सामने णुभ

वक्षण वाले हाथियों की स्थापना करने की राजपूर्ति पद्धति का अनुसरण कर शहाथा। ' वार के नीचे एक फारसी-शिलालेख है जिसमें हिजरी मन १००८ (सन् १४६६-१६०० ई०) जिखा है जिसके कारण कुछ बिहानों न कल्पना कर ली है कि दिल्ली दरवाजे को अकबर द्वारा फतहपुर-सीकरी का वरित्यांग करने के बाद बनवाया गया था। उसी के नीचे जहांगीर की सन १०१४ हिजरी (सन् १६०५ ई०) में गद्दी पर बैठने की स्मृति दिलाने बाला एक अन्य शिलालेख है।"

भागत-मुस्लिम इतिहासकारों की समस्या

अप्यामरसिंह दरवाजे के उत्तर में पत्थर का घोड़ा बना हुआ है, किले की ढाल से देखने पर अब जिसका सिर और गर्दन ही दिखाई देते हैं। इसका इतिहास अज्ञात है।" अण्व-प्रतिमा की उपस्थिति किले के हिन्दू-मूलक होने कास्पष्ट प्रमाण है।

श्री एम० ए० हसैन की पुस्तक में बड़ी मात्रा में समाविष्ट अनुमानों, अटकलवाजियों की स्थिति देख लेने के बाद हम अब पाठक का ध्यान आगरा के बारे में लिखी गई श्री ई० बी० हैवेल की पुस्तक की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। वे कहते हैं:

र्भ (नगीना मस्जिद) का अगला छोर एक छोटे कमरे में खुलता है, मार्गदर्शक-लोग जिसे उस कारागार की संज्ञा देते हैं जहाँ भाहजहाँ को बन्दी रखा गया था। दर्शक अपनी इच्छानुसार इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। जब विशिष्ट आधिकारिता का अभाव हो, तब इस वातूनी जन-समूह की कहानियों में से वास्तविक परम्परा और विशुद्ध कत्मनाओं को अलग-अलग कर पाना अति कठिन कार्य है।"

हैवेल ने देखने वालों को सरकारी मार्ग-दर्शकों की बाल-सुलन भोली-भाजो बातों में अत्यधिक विश्वास रखने के प्रति सावधान करके सही कार्य किया है किन्तु इस मामले में जो बात मार्ग-दर्शक कहते हैं, वहीं सही है। भाहजहां को अष्टकोणात्मक स्तम्भ में नहीं रखा जा सकता था वयोंकि वह किले का एक सर्वश्रेष्ठ प्रकोष्ठ होने के कारण औरंगजैब ने स्वयं के उपयोग

२०, वर्त, वृद्ध २८.१४ ।

६५, नहीं, पृष्ट ३६।

२२. वही, वृद्ध स्त्रंता ।

रेडे औ एम० ए० हुसैन कृत भागरे का किला, पृष्ट ४१।

२४, भी ई० बी० हैवेल कत 'ए हैं ब बुक टु धागरा''', पुष्ठ ४४।

के लिए रख जिला और अपने पदच्युत बंदी-पिता को देकर उसे 'नायं' नहीं किया था।

पिकाले संगमरगर का सिहासन \*\*\* सम्भवतः अकवर हारा अपने पुक्र के राजगहीं पर बैठने के अधिकार की मान्यता देने के उपलक्ष में बनाया मधा का (अव्हकोणात्मक स्तरभ में) पच्चीकारी की ग्रैली फर्म्यसन की इस बदकतवानी की पुष्टि करती है कि यह जहाँगीर द्वारा बनवाया नगा का। उस स्थिति में यह भाग उसकी बेगम का ही रहा होगा।"

भाष्यरम्बराइस (सतीमगढ़) राजमहल का सम्बन्ध उस (जहाँगीर) के साथ बोड़ती है। तथापि फर्म्युसन में कहा है कि उसके काल में शेरशाह जबना इसके पुत्र सतीय द्वारा निमित एक राजमहत्वका अद्वितीय, अत्युत्तम भाग बहाँ विद्यमान था। दिल्ली स्थित सलीमगढ़ का नाम भेरणाह के पत वसीमकाह मुर के नाम पर रखा गया है जिसने इसे बनवाया था; और इस बारे में कुछ तन्देह है कि दोनों नलीमों में से किस सलीम ने आगरा-स्थित नलामगढ का नाम रखा था, किसने इसे बनवाया था सलीमशाह सूर द्वारा चिम्ति (बादलगढ कहलाने वाले) एक पुराने किले के स्थान पर अकदर का किया बनाया गया जाना जाता है, किन्तु यह पूरी तरह सम्भव है कि राजसहत्त का एक भाग छोड़ दिया गया हो और इसके संस्थापक के नाम में ही रहते दिया गया ही ""

एक मार्गदर्शक-पुस्तिका ने आगरे के लालकिले के मूल के बारे में ब्बास्ड, प्रचलित संख्रम का पूरा सार यह पर्यवेक्षण करके प्रस्तुत किया है कि" 'क्य्य की बात तो यह है कि किला आज जिस रूप में विद्यमान है वह बनुवर्ठी बादबाहों के संयुक्त प्रयासी का प्रतिफल है। अकबर द्वारा रूप-रचारित और निमित इस किले में जहाँगीर और शाहजहाँ द्वारा परिवर्धन किए कए व ।" कोन-ना भाग किस व्यक्ति द्वारा बनाया गया था—इसका न्यस्ट उन्तेष व कर पाने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए लेखक का यह क्टनांतिक इम है। किन्तु चुंकि उसकी मूल धारणा ही गलत है, अतः उसका अस्पष्ट सामान्यीकरण भी लक्ष्य से भटक गया है। यह किला किसी भी मुस्लिम-आसक द्वारा नहीं बनाया गया था, चाह वह भूगल हो अयका ममल-पूर्व । दर्शकों को आज २०वीं मताब्दी में दिखाई देने वाला यह किला हिन्दू शासकी हार। उस युग में बनाया गया था जबन तो ईसाईयत की और न ही इस्लाम की कल्पना भी की गई थी।

अंग्ल-मुस्लिम इतिहासकारों की समस्या

आइए, हम अब एक और पुस्तक की समीक्षा करें। उस पुस्तक में भी अनुमानों का सहारा लिए बिना आगे चलना कठिन हो गया। उसमें अनुमानादि करने से पूर्व यह स्वीकार कर लिया गया है कि

भाष्यह महत्त्वपूर्ण है कि (सन् १२०६ से १४५० तक दिल्ली के पठान शासक) इन बादशाहों के अनेकों इतिहासकारों में से एक ने भी इस किले के निर्माण का उल्लेख नहीं किया है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विचाराधीन किले की प्राचीनता सिद्ध करने की इच्छा रखते हुए अब्लफजल इसके मूलोद्गम के सम्बन्ध में असावधानी-वश भूल कर बैठा !"

कीन ने यह विश्वास करने में गलती की है कि किले की प्राचीनता की ओर संकेत करने में अबुलफ़जल ने गलती की है। प्रथन केवल अबुलफ़जल की मायाची उग्रवादी टिप्पणी को ठीक से समझने का है। जब अब्लफ़जल आगरे के लालकिले को पठानी किला कहता है, तब उसका तनिक भी भाव यह कहने का नहीं है कि किले को विदेशी पठान जासकों ने बनवाया था। उसका एकमात्र आशय यह है कि यह किला विजयोपरांत मुगलों के हाथों में पड़ने से पूर्व इसके स्वामी तो पठान लोग ही थे। अतः अबुलफ़जल के पक्ष में हम इतना ही कह सकते हैं कि उसने बिना किसी छल-कपट के एक झूठी धारणा प्रस्थापित करने में सफलता प्राप्त की है।

भ उस (सिकन्दर लोधी) को भी आगरा में एक किला बनवाने का श्रेय दिया जाता है जिसका सम्भवत: अर्थ यह है कि सन् १५०५ में आए उल्लेखनीय भयंकर भूकम्प ने, जिसने आगरा में बने अधिकांश भवनों को ष्वस्त कर दिया था, बादलगढ़ को इतनी अधिक क्षति पहुँचाई थी कि उसने इसे सम्भवतः दोबारा बनवाया था, अनुमानतः श्रेष्ठतर मोर्चाबन्दी और हो

२४. वही, वृद्ध १६-१०।

२६. वहा, पुष्ठ ६= 1

२०, जी ए॰ गो॰ जैन इत जाजनपरी की वासा', पृष्ठ २०।

रेष, कीत्स की हैंड बुक, पदटीय, पुष्ठ ४।

रहे. वही, पृष्ठ ६ ।

यकता है भोतरो राजशहलों सहित ही। अकबर के समय तक बादलगढ़ ही एकबाच विका है जिसका उत्तेख इतिहासकारों द्वारा किया गया है और वृद्धि हिन्द्यर नोधी वे कोई फिला बनवाया होता तो निक्वय ही उसक कुछ विश्व तो प्रमाणत्वरूप मिलते ही।"

हम भूकाय का विवेचन पहले ही कर चुके हैं। मध्यकालीन मुस्लिम विश्वनकारों को विद्या, विवेकलीनता और उनकी यथातथ्यता का स्तर अचल निम्म धेणों का था। अभिक्षित अथवा अधे-शिक्षित व्यक्तियों की श्रांति के लोग शक्यमां, बादों और प्रहणों जैसी प्राकृतिक लीलाओं को अन्यक्ति बड़ा-बड़ाकर वर्णन करने के अभ्यस्त थे और उनके द्वारा हुए 'मर्जनाज' की काना-कृती करते रहते थे। इसी मानव विफलता के कारण उन्होंने भूकन्य का उल्लेख 'सर्वनाशक' के रूप में किया है। तथ्य तो यह है कि नानकिने का ईसा-पूर्व हिन्दू गरिया के साथ ज्यों-का-त्यों बने रहना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कम-से-कम किले को तो कोई क्षति नहीं पहुँची वी। विद इसकी एक वा दो दीवारों को थोड़ा-बहुत कुछ हो भी गया था तो इसको प्रवय या सर्वनाग की खंजा नहीं दी जा सकती।

व्यवह अनुसान है कि उस (सलीमशाह सूर ने) वादलगढ़ के अन्दर एक राजनदून दनाया था, इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि उस किले ने भीतर का एवं स्थान सलीमगढ़ कहलाता है तथापि इस काल के अन्य कोई धवन अब विद्यमान नहीं है।"

वेबन इसतिए वि कुछ अस्पष्ट उपवादी दावे सलीमशाह सूर की ओर ने किए यह है कि उसने आगरा में तालकिला बनवाया था, यह मान लेना कि उसने इसी सोमा में एक राजमहत्त तो बनवाया ही होगा, इतिहासकारों की एक बरकाजनक जाँट है। जब किसी भवन के साथ किसी व्यक्ति का नाम जुरा हो, यन यह कल्पना करना अधिक सुरक्षित है कि उसने इसका नियांच करी नहीं किया होगा। आगरा के लालकिले जैसे मामलों में तो विशेषकर, बहुँ नभी मुस्तिम दावै मात्र किवदन्तियां हैं और पग-पग पर व्यवा स्पर्धीकरण अत्यन्त विद्यवतापूर्वक ऊल-अलूल कल्पनाएँ करने के

14. 471, 955 v.

बाद किया जाता है। इतिहासकारों को बाहिए था कि किले को पूलोदमभ के क्य में इस्लामी मान लेने की अपेक्षा इस विषय पर प्रारम्भ से ही विचार करते। उपर्युक्त अवतरण में हम देखते हैं कि सलीम शाह सूर द्वारा निर्मित किसी भी किले या राजमहल की विद्यमानता सिद्ध करने में असम्बाब्ध स्थित होने पर, इतिहासकारों ने मनमोजी रूप में कल्पना कर जी है कि उसने जो भी कुछ बनाया था, वह सब विनष्ट हो गया और अब उसका कोई भी चिह्न अविभिष्ट नहीं है।

आंग्ल-मुस्लिम इतिहासकारों की समस्या

अप्यूवीं प्रांगण के स्मृति-चिह्नों में, जो संभवतः अकवरकालीन हैं, एक बाओली (कमरे-युक्त क्प) है।"

अपदीवान-आम को अनुमान किया जा सकता है कि यह अपने लगभग वर्तमान रूप में अकबर के समय से ही चला आ रहा है। सम्पूर्ण सिहासन-कक्ष ही संभवतः शाहजहां द्वारा जोड़ा गया था।"

कीन का यह विश्वास करना ठीक है कि दर्शक को दीवाने-आम आज जैसा दिखाई देता है, यैसा ही अकबर के समय में भी विद्यमान था। हमारी भी सम्पूर्ण लालिकले के बारे में यही धारणा है, यही दावा है, न केवल दीवाने-आम के सम्बन्ध में। किन्तु इसी कारण यदि कीन सोचता है कि अकबर ने दीवाने-आम का निर्माण कराया था, तो उसे भ्रम है, वह गलती पर है। स्वयं अकबर ने भी दीवाने-आम को वैसा ही देखा था, जैसा हम आज उसे देखते हैं। दीवाने-आम सहित सम्पूर्ण किला उसे विजय के फलस्वरूप ही उपलब्ध हो गया था।

<sup>ह3</sup>''चमेली-स्तम्भ गाहजहां द्वारा बनाई गई कहो जातो है. किन्तु इसको पुष्टि णिलालेख द्वारा नहीं होती ....। चमेली-स्तम्भ का निर्माता जहाँगीर होने को सम्भावना को पर्याप्त बलवती गाना जाना बाहिए "परम्परा है कि चमेली-स्तम्भ की सुन्दर अलंकृति बहुमूल्य पत्थरों में नूरजहाँ द्वारा दिए गए नमूनों के आधार पर की गई थी।"

चमेली-स्तम्भ शाहजहाँ द्वारा निर्मित होने के दावे को किसी अन्य

वेपा बहा, पुस्ट प्रदे ।

वर. बही, पुरुष पूपरा

३३, बहो, वृद्ध १२७।

ANT.

जिलानेक (अधवा अन्य साध्य) हारा सम्बित न होने के आधार पर अस्योकार करने कोत ने रोण ही किया है । अतः उसने यह सम्भावना प्रस्तुत करके गमती भी है कि शाहजहां के पिता जहाँगीर ने उस स्तम्भ का निर्माण विया होगा। स्वय जहरंगीर वा दावा भी अस्वीकार्य है। और यह सुझाना तो साम प्रशासिक बेहदगी है कि मुन्दर, हपबती नूरजहां ने ही मुन्दर-जनक नम्या दिया होगा, क्योंकि यह उपन्यासकार को तो चाहे किलना ही अच्छा क्यों न जने, किसी इतिहासकार को तो सोभा देता नहीं। क्या कोई मुन्दर हान और नुभावना मुखड़ा होने से रेखा-चित्रण में और वह भी उसमे निष्या तो उनता है ? हम सदको जात हो है कि नूरजहां एक अनपढ़ी महिला हो को अस्तनाजिक, बुकें के सम्प्रेषणहीन एकान्तवास और सर्वव्यापी इस्तामी पर के मृते चाटने में व्यस्त थी।

का विकासधीन नवु रूप सम्भवतः एक सोहम्भदी फकीर की कन्न ह देता कि इसकी देखभाल करने वाले मोहम्मदी चपरासी ने कुछ समय तक दर्जनों को बनाया था, यद्यपि बही व्यक्ति इसको पहले कावा का प्रतिदर्ग, नमूना, प्रतीक बताता था। बही व्यक्ति अब इसे वह स्थल कहता। है जो किने के निर्माण-पूर्व किनी जहीद (बिलदानी) का 'स्थान' था। यह प्रकटीकरक स्पष्टतः उदंर कस्पना की ऊँची उड़ाने ही है। यह लघु रूप किती मोहम्मदी (मुस्लिम) क्लोर से सम्बन्धित नहीं है-इस तथ्य का बदर्गन को इसी बात ने हो जाता है कि दोप-आला दक्षिणाभिमुख होने की बबाय पश्चिमामिनुष है; क्योंकि मोहम्मदी (मुस्लिम) लीग ती अपने मृतक को सुनिश्वित क्य में इस प्रकार दफनाते हैं कि उनका सिर उत्तर की और, पैर डॉक्सम की ओर तथा दीप-स्तम्भ इस प्रकार रखे जाते हैं कि वे शीर्ष-मागी की प्रकाशित करें।"

उन्तर्कत अवतरण व पर्याप्त महुपदेश इतिहास के विद्यार्थियों और ऐनिहासिक स्थलों को बाजा करने बाले दर्शकों के लिए सन्निहित हैं। सर्वप्रधम तो इसने उन दकोसलो, छोखों का पर्दाफाश किया है जिनसे मध्य-कालीन मुस्लिम इतिहास भरा पड़ा है, जिसे जाज मध्यकालीन मुस्लिम

जोल-मुस्लिम इतिहासकारों की समस्या इतिहास समझा जाता है। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहास का अधिकांण जाग वापराशियों, फकीरों, मकबरों का परिपालन करने वाले ऐरे-वैरे नत्य-वैरों और अन्य नगण्य बातें फैलाने वाले लोगो हारा प्रचारित होगो और गणा पर आधारित है। ये झ्ठी बातें स्थिर, दृढ़ रूप में प्रचारित की जाती रही है। इस प्रकार की झूठी बातों को लेखकों के आंग्ल-इस्लामी बगै हारा धार्मिक आजा के रूप में पुस्तकों में अंकित कर दिया जाता है। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया और सरकारी सरक्षण मिलता गया, ये जुठी वाते ही बिह्नतापूणं अमिट बाते मानी जाने लगी, यद्यपि यह सब निपट, निराधार. क्ड़ा-करकट ही है। उपर्युक्त अवतरण में इस प्रपंच का भण्डाफोड़ करने के लिए हम कीन को बधाई देते हैं। आरत में बने प्रत्येक मकबरे और मस्जिद को काबा, मक्का या दिमशक के किसी-न-किसी नमूने पर बना हुआ कहा जाता है। इस प्रकार की काना-फूसी, किवदन्ती पर कभी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। पहले ही अनेक पीढ़ियों को ठगा जा चुका है, जिससे शैक्षिक प्रलय हो चुकी है। हम पहले ही विवेचन कर चुके हैं कि आगरे के लालिकले के भीतर यदि कोई मुस्लिम कर्कें, मकबरे हैं तो वे उन विदेशी आक्रमणकारियों के हैं जो प्राचीन हिन्दू किले के प्रतिरक्षकों द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए थे। इस बात पर बल देना कि ये किला बन जाने के बाद अज्ञात मुस्लिमों की अथवा किले द्वारा परिवेष्टित भूमि में पहले ही विद्यमान थीं, मात्र भ्रांति विवेचना है। यदि शोकसूचक इंटों के उस अम्बार को खोदा जाय, तो इसमें हिन्दू तुलसीघरा, शिवलिंग या निक्षिप्त कोश मिल सकने की सम्भावना है। ऐसी जाली, झूठी कहीं, मजारें बनाने का प्रयोजन जनता को उन स्थलों की खुदाई करने से दूर रखने का यत्न करना था। कीन ने यह भण्डाभोड़ करके भी इतिहास की महान् सेवा की है कि उसी एक चपरासी ने भिन्न-भिन्न समय पर किस प्रकार भिन्त-भिन्न बाते प्रचारित की हैं। यदि एक मुस्लिम चपरासी एक स्मारक के सम्बन्ध में दो अफवाहे फैला सकता था, तो हम भलीभाँति अनुमान कर सकते है कि कई पीढ़ियों में कितने असंस्य व्यक्तियों ने कितनी असंस्य असत्य बातें इसी मकार प्रचारित की होंगी। उस सब निकृष्ट, कूड़ा-करकट को अब शाय्वत इतिहास माना जाता है। बड़े-बड़े क्षेत्रों को कन्नों, मजारों, मकबरों जैसी

३४, वही, वट न्या ।

बरवनाओं के स्प के अस्त-स्वास्त करना, गढ़बढ़ करना सम्पूर्ण मध्यकालीक इतिहास में मुस्तिय छल-प्रचंच की सामान्य नित्य-विधि रही है। इन स्थानी को इन्साय के लिए बिरस्यार्थ रूप में 'सुरक्षित' रखने का यह उपाय विदेशी पूर्वी, अस्त्रों, अपनानों, ईरानियों और भुगलों द्वारा अत्यन्त सरल रूप में स्ववहार में तावा गया था।

कीन ने बातचीन करने समय उस मुस्लिय व्यक्ति हारा प्रयुक्त यह अन्यान' कव एक संस्कृत शब्द है। 'स्थान' के रूप में इसका अर्थ एक किलान न्यन या जगह होगा। 'अस्थान' के रूप में इसका अर्थ एक महाकक्ष है जहां आहो दरबार नगता है। दोनों ही मामलों में यह स्पष्ट दर्शाता है कि इस्तामी आधियाय की पांच जताब्दियाँ व्यतीत होने पर भी हिन्दू लाल-किने ने संस्कृत जब्द किस प्रकार अभी तक जुड़े हुए हैं।

बाहबहरनो महत को गलती से अकबर के महल की संज्ञा दी जाती । यह तो सम्मदत उहांगीर ही था जिसने अपने पिता अकबर के कार्य को तमुख दिनस्ट किया था।"

उपनंति उद्धरणों में दर्शांची गई प्रत्येक भवन के मूलोद्गम सम्बन्धी विनिध्यतम ने विनिध्यत मुस्लिम इतिहास के पाठकों की अन्य दुवंलता का भी यह एवं दहाइरण है। जिस सरलता, सुगमता से इन गप्पों में कि नेरवाइ का वहांगीर या बाहजहां ने अपने पूर्वंबर्ती द्वारा निमित पूरे नगरों और राजनहमीं को पूरी तरह ब्वस्त किया और मात्र मन की मौज में ही उन्हें क्यान पर व्ययं नगर और राजमहल बनवाए, विश्वास किया जाता है, का बत्यन क्यावह है। क्या जिलवाइ मात्र के लिए ही अकवर सारा हिन्दू किया विनवा देता और जहांगीर या बाहजहीं अपने पिता या दादा हारा निव्य १०० भव्य भवनों को गिरवा देता ? इतिहास के विद्वानों द्वारा क्षान देश बनका का में विश्वास करना नितान्त बाल-विश्वास हो है वह विश्वतापूर्वक सामारिक बुद्धिसत्ता का अभाव दिग्दिणत करती

विन्यार बातो, बहानों के बाधार पर हो मुस्लिम इतिहास में पूर्व-

14. 461, 900 926-930 1

कल्पित निष्कर्ष निकालने का एक ज्वलन्त उदाहरण कीन की इस टिप्पणी में है कि अमरिसह दरवाजा अकबर द्वारा अवण्य ही निर्मित हुआ होगा क्योंकि यहाँ पर 'अल्ला हो जकबर आला' शिलालेख जगा हुआ है। वह लिखता है: "यह शानदार दरवाजा जमकदार पत्थरों से अलंकत है. जिनमें से मेहराव की दोनों ओर लगे हुए दो पत्थरों पर 'अल्ला हो अकबर आला'—ईश्वर महान और सर्वव्यापक—शिलालेख जगा है। सर्वशक्तिमान् ईश्वर के साथ अपना नाम जोड़ना अकबर की प्रिय दुर्वलता थी और नि:सन्देह रूप में उसी के द्वारा बनाए गए किले के एक दरवाजे पर इस शिलालेख-युग्म की विद्यमानता उसके व्यक्तित्व के साथ इतनी पुष्टिकर रूप में समरूप हो गई है कि इसके मुलोद्गम के सम्बन्ध में सभी प्रकार के सन्देह हर हो जाते हैं।"

आंग्ल-भूस्लिम इतिहासकारों की समस्या

यदि ऐसे निस्सार आधारों पर भवनों का स्वामित्व और उनकी निर्मित का श्रेय विधि-न्यायालय स्वीकार करना प्रारम्भ कर दें, तो प्रत्येक व्यक्ति एक पत्थर का छोटा टुकड़ा या कील या खड़िया-मिट्टी या कीयला लेकर सुन्दरतम भवनों पर लिखना गुरू कर देगा। क्या इस प्रकार की अनिधकृत लिखावट का परिणाम बिद्रूपण और अनिधकार प्रवेश चेष्टा के लिए दण्ड होना चाहिए अथवा अनुप्रविष्ट, धुसपैठिए को भवन दे देने का पुरस्कार मिलना चाहिए? एक बिदेशी विध्वंसक और आक्रमणकारी को भवन को क्षति पहुँचाने के लिए दोषारोपण करने के स्थान पर भवन का स्वामित्व और निर्माण-श्रेय दे देना विचित्र उपहासास्पद न्याय है।

दूसरी ओर निरथंक शिलालेख इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि अकबर का किले पर आधिपत्य मात्र विजयश्री का परिणाम था। भवन का निर्माता-स्वामी किसी निरथंक, असंगत शिलालेख को लगवाने की अपेला संरचना का विवरण, स्वामित्व, भवन का प्रयोजन तथा तिथि को अंकित करनाएगा। अकबर द्वारा ऐसा कोई विवरण प्रस्तुत न करना हो इस बात का तथ्यात्नक प्रमाण है कि उसने अनिधकार-प्रवेष्टा की लापरवाही के समान ही किसी अन्य की सम्पत्ति को विद्रुष किया था। वास्तविक स्वामी तो अपने भवन

३६. वहीं, वृद्ध १४७ ।

XAT.COME

का किसो की विकायट से तथा पर्चे विषयाने से मुक्त रखता है अथवा मात्र संगत जिनासेखों से हो उसकी शोधा बढ़ाता है। किसी भी भवन पर निर्वत लिखावट इस बात का प्रमाण है कि लिखने वाला अवन का स्वामी न होकर विदेशी, बाहरी अपहारक है।

आगरा का परातत्वीय समाज भी, अना लोगों के समान ही, किले के सलोहरू के बारे में दुविधा में है। इसका मत है 3° : "तोपखाने की बैरकों के सामने और दीवाने-आम के विशाल प्रांगण के अपर एक अकेला और म्हारत निष्यक्षेत्रन बगानार भवन है। यह (सलीमगढ) लगभग ३४ फीट का तथा लगभग २८ फीट ऊंचा है, पूर्णतः लाल बालुकारम का बना है और बहागोरी महत्त के समान ही हिन्दूकत शैली में अलंकत है। इसके नाम के अतिरिक्त, परम्पराइस संरचना के बारे में कोई सुत्र प्रदान नहीं करती। इनके निकानाओं के के तीन नजीम रहे होंगे, किन्तु वह बास्तविक सलीम कीन था, उसका परिचय अपर्याप्त ही है।"

व्याकायत सनीमगढ और बहागारी महल दोनों का ही हिन्दूकत भवन होना उनके हिन्दु मुनोद्गम का स्पष्ट प्रमाण होना चाहिए था। इसके न्यान पर बनोय और जहांसीर के गात्र नामों ने ही इतिहासकारों को उन जबनों का विमाण-धेव उन ताम जाने व्यक्तियों की देने का आमक कार्य क्या है। यह एक नम्बीर नैक्षिक व्याधि है जो भारतीय इतिहास के विका और छात्रों ने सकामक रूप धारण कर चुकी है। इसका शल्योपचार आकर्षक है। इतिहास के विद्याधियों को सावधान कर दिया जाना आबकार है कि वे सहको पूनों, और भवनों की दिए गए नामों से तुरन्त निक्यं निकालने का यत्त्र स करें।

ें कुछ नोनों का विचार है कि बादलगढ़ या तो आधुनिक किले के श्याम पर हो अवदेश उसके आस-पास हो रहा था। स्पष्टतः बादलगढ़ मूल इत के हिन्दुओं हारा हो स्थापित किया गया होगा, किन्तु बाद में लोधी चलाधिकारियां द्वारा अपहल, परिवाधित और मजबूत किया गया था।"

भाग-भूहिलम इतिहासकारों की समस्या इपयंक्त अवतरण में भी इसके पूर्ववितयों के समान ही ऊल-जनुब इच्छाएँ की गई है। लोधियों ने हिन्दू बादलगढ़ को अपना बना लिया था. ्राधा लिया था, यह तो पूर्णतः ठीक है, जैसा कि इसी पुस्तक में पहले विवेचन किया जा चुका है, किन्तु यह बोइना कि आक्रमणकारियों ने किने म परिवर्धन किया और उसको सुद्दता प्रदान की, उन अयुक्तियुक्त धारणाओं में से एक है जिसने भारतीय इतिहास के अध्ययन को भयंकर नय क्ष यहन कर रागा है। आंग्ल-मुस्लिम वर्ग की यह अनुमान कहा में हुआ कि हिन्दु किला एक छोटा-स। बर्जर निर्माण था जिसको विस्तृत और सुदृह करने की आवश्यकता थी। यदि इसकी एक हिन्दू परिधीय प्राचीर भी तो इसमें उतना क्षेत्रफल अवश्य परिवेदिटत रहा होगा जिसमे इसकी रक्षक-मना और राजकुलीन व्यक्तियों के आवास की व्यवस्था तो हो सके।

परिणामतः इसमें अन्य भवतों को और बढ़ाने की, उनकी बृद्धि करने की

कोई गजाइण ही प्रतीत नहीं होती। इतना ही नहीं, हिन्दू लोग तो निपुण-

निर्माता और योद्धा-गण थे जिनकी परम्परा महाभारत और रामायण काल

तक है। इसकी तुलना में अरेबिया, ईरान, इराक, तुर्की, अफगानिस्तान,

कत्राकस्तान और उजवेकस्तान के मुस्लिम आक्रमणकारी लोग अशिक्षित

बवंग व्यक्ति थे जिनको निर्माण-कला की कोई जानकारी नहीं थी। इतना

र्शनहीं, किसी अतिकमण और आक्रमण की मूल प्रेरणा ही पीड़ित व्यक्ति

के भवनों को हड़प करना है। यदि किसी आक्रमणकारी को भी भवनों का

निर्माण करने की तकलाफ ही उठानी पड़ती है, तो फिर वैध स्वामी और

आक्रमणकारी में अन्तर क्या है ? ""सिकन्दर लोधी सन् १५१५ में आगरा में ही मर गया। अतः यह कल्पना की जा सकती है कि वह आगरा में दफनाया गया था, किन्तु मुझे उनकी तब खीज लेने में सफलता नहीं हुई। उसने बादलगढ़ को मजबूत किया ओर बादलगढ़ के किले में बढ़ोत्तरी की थी, ऐसा कहा जाता है।"

यह धारणा, कि सिकन्दर लोधी ने आगरा-स्थित हिन्दू किले की मजबूत किया था और उसमें कुछ बढ़ोतरी की थी, अयुक्तियुक्त और निराधार है।

अन्य व पुरास्थीय समाज का बुनाई के दिसम्बर, १८७५ ई० का विवरण,

<sup>ा</sup>ट करियम. प्रतिकार कार IV; प्रत हट ।

<sup>ें</sup>दे. बही, वृष्ठ देव।

XAT,COM.

इस सिकन्दर मोधी का सम्मान वा क्षमता स्वयं ही विचार कर लें, जिसकी रहत कर ही अज्ञात है।

े नोबो का का आगरा सम्भवतः विकन्दरा में था या सिकन्दरा और मोबो वां का टीका के बीच में था (यदि बाद का स्थान सचमुच ही नोधियो

के आही परिवार के अधिवास का स्थान था)।"

बह इस बाह का एक अन्य उदाहरण है कि किस प्रकार भारत में मुस्सिय गासत के आक्न न्यित्वय वर्णन यन्य ऊल-जलूल कल्यनाओं पर आधारित है। यह सुझाव देना या अनुमान करना गलत है कि लोधी खाँ का टीला था विकन्दरा को न्यायना लोधियों द्वारा की गई थी। वे तो पूर्वकालिक हिन्द-न्यस वे जिन पर लोधियों ने आधिपत्य कर लिया था। यदि लोधी लोग हिन्दस्तान-प्रदेश की जपनी जगह कह सकी तो नया वे हिन्दुतान में बने सभी भवनों को अपनी नृष्टि नहीं कह उकते थे। लोधियों के सम्बन्ध में जो बात बाब है, वही बात भारत के सभी मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में भी सत्य ि उन्होंने वन्यूर्ण भारतीय महाद्वीप घर अपनी सम्पत्ति के रूप में ही अपना टाडा किया और उन्होंने परिणामस्बन्ध यहाँ के सभी राजमहलों, प्रासादों. एली, सहरो और झें.ली को बनवाने का भेर दावा किया। इस साधारण सत्य की अनुभृति न होने ने ही बोर जीक्षिक सत्यानाज हुआ है। इतिहास के विद्याधिया और ऐतिहासिक स्थलों के दर्शकों की पीढ़ियों को उस भवनों के काल्यांतक वृश्विम निर्माण के दारे में गलत आंकड़ों की घूंट पिलाई जाती रही है, जो बच्चत पूर्वकालिक हिन्दू भवन है। यह स्मरण रखना चाहिए वि जारत में बभी भवन पूर्णत हिन्दू-मूल, निर्माण और स्वामित्व के हैं, वाहें वे बाह इस वा उन मुनतान या बादणाह द्वारा निर्मित मस्जिदों और मनवरो वा किसी तथा भवनी के परिवर्तित रूप में खड़े हो। हम उस उप-नांध को, बहा वह भारत में ऐतिहासिक भवतों का सम्बन्ध है, दूसरे णब्दों के की बह बबने हैं कि निर्माण-कार्य हिन्दुओं का है, विनाण-कार्य मुस्लिमी

#### अध्याय १३

## गज-प्रतिमा सम्बन्धी भयंकर भूल

जैसा हम पहले ही दिग्दिशत कर चुके हैं, आगरे के लालिकले के दिल्ली इरवाजें के दोनों पाश्वों में दो हाथियों की प्रस्तर-प्रतिमाएँ थीं। उन प्रति-शाओं के कारण वह दरवाजा 'हाथी पोल' के नाम से पुकारा जाता था क्योंकि (संस्कृत भाषा के 'हस्ति') हाथी का अर्थ गज होता है। 'पोल' जब्द संस्कृत के रक्षक शब्द 'पाल' का अपभाश है। अतः यह दरवाजा, जिसके पास हाथी रक्षक के रूप में खड़े हैं, हाथी-पोल अर्थात् हस्ति-पाल, जिसका अपभाश रूप 'हाथी पोल' है, कहलाता है।

हम इस बात का स्पष्टीकरण भी पहले ही कर चुके हैं कि मुस्लिम अनित मूर्ति-भंजक होने के कारण, कभी देव-मूर्तियों, प्रतिमाओं, छायाओं, अयवा आकृतियों का निर्माण नहीं करते। इसी प्रकार, वे रहस्यवादी अथवा पवित्र नमूनों का रेखा-चित्रण भी, कठोर प्रतिबन्धनात्मक नियमों के कारण नहीं करते। इसलिए, जिस भी किसी भवन में ऐसी आकृतियाँ या नमूने हैं या उन भवनों पर हैं, तो वे सभी भवन हिन्दू भवन हैं। यह एक सामान्य दृष्य-भान परीक्षण इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि जिन बहुत सारे भवनों को मुस्लिम सकबरे या मस्जिदें होने का दावा किया जाता है, वे तथ्यतः विजित, हथियार गए हिन्दू मन्दिर और भवन हैं। दिल्ली के हुमायूँ के मकबरे, निमामुहोन और अब्दुर्रहीम खानखाना के सकबरे और अहमदा-बाद की जाना-मस्जिद में विभिन्न हिन्दू नमूने उत्कीणं है।

इसी प्रकार हम इस पुस्तक में पहले ही प्रदिशात कर चुके है कि राज-गहलों और किले के दरवाओं पर हाथी बनवाने की अित सामान्य और सुदृढ़ हिन्दू प्रथा और परम्परा रही है। यही एक तथ्य है कि आगरा-स्थित लाल-

<sup>1 -</sup> aft org 490 ;

<sub>गज-प्रतिमा सम्बन्धी भयंकर भूल</sub>

किस में ऐसे हाथियों की प्रतिमाएँ थीं और अन्य तथ्य है कि इन प्रतिमाओं को अपनी धर्मान्य दस्तायी असिह्ब्युतावण एक मुस्लिम (मुगल) बादबाह के क्वार कर दिया था। किसा भी इतिहासकार को यह बात पूर्णतः स्वीकार करवाने के लिए पर्योक्त के कि आगरे का लालकिला हिन्द्र-मूलक था।

किन्तु आन्त-पृक्तिम वर्ग के इतिहासकारों ने इस अत्यन्त सामान्य किन्तु महत्त्वपूर्व कथा को भूमा देने के आरण अनजाने में ही स्वयं को जास-उपहास की जटिनता में कींसा निया है।

इत पुर, बनुषतक हाथियों की समस्या का समाधान करने के प्रयत्न में इन नोगों ने अयुक्तियुक्त पूर्व अनुमानों और धारणाओं, अटकलवाजियों के गेमे बहिल फन्हों ने नवय को बांध लिया कि अन्त में विन्सेंट स्मिय जैसे पनी नेवकों को अपनी पूर्ण असफलतावण पाप स्त्रीकार करना पड़ा कि वे इस समस्या का आदि-जन्त, सिर-पर पता कर पाने में पूरी तरह असफल एहे के। एन बच्चाय में इम यह स्पष्ट करेंगे कि वह समस्या क्या है और बचा व कैने आंग्न-मुख्तिम वर्ग के इतिहासकार इसको सुलझाने में बुरी तयह असफल हुए है।

नामान्य तथ्य यह था कि आशर के लालकिले के हिन्दू निर्माताओं ने जनमें प्राचीन पुनीत परम्परा के अनुसार ही किले के दिल्ली-दरवाजे के धामने ताथियों को दो प्रतिमाएँ स्थापित को थी। किल्तु मुस्लिम दावों ने खामने तो बाव के कारण पाँचमी प्रवासियों और इतिहासकारों ने यह अपुनित्युक्त धारणा बता जी कि हिन्दू किला तो नष्ट हो गया था और किसी मुन्ति गानक, नम्भवत अकवर द्वारा, वर्तमान किला यथात्य्य पुरानी परिन्ना पर ही बनवाया गया था।

डक दोषपूर्व धारणा ने प्रारम्भ करके उन्होंने एक अन्य दोषपूर्ण अनु-मान वह भी नगा जिया कि उन हाथियों को वहां प्रस्थापित किए जाने का बादक भी जकबर हारा ही दिया गया होगा।

त्व हारियो पर पूर्ण राजिकिही सहित दो हिन्दू राजपुत्र सुणोभित थे। कम-ते-कम हम एक विकरण ने जॉम्ल-मुस्लिम वर्ग के इतिहासकारों की वर्गा बान्यता पर मन्दर करने और अपनी मान्यता की वैधता की पुनः परीक्षा करने के लिए बाबधान कर देना चाहिए था। पहली बात यह है कि मृश्सिम अकबर कभी भी किसी गज-प्रतिमा के निर्माण किए जाने की बात का विचार नहीं कर सकता था। इसरी बात यह है कि यदि उसने यह कार्य किया भी होता तो वह उनके उपर पूर्ण राजिचको सहित हिन्दू राजपुत्रों को कभी आसीन न करता।

इसी स्थल पर वे फिर, एक फांसीसी प्रवासी टेक्रनियर के असत्यापित लिखित कूट बाक्यों द्वारा पथ-भ्रष्ट हो गए थे। यह प्रवासी जाहजहा के बासनकाल में भारत में आया था। हम इस बात का स्पष्टीकरण आगे चल-कर करेंगे कि किस प्रकार उसकी लिखी बातें उग्रवादी मुस्लिम दरवारी-बनत्य बातों पर आधारित थीं। यहाँ हम इतिहासकारों को अप्रणिक्षित, आकस्मिक प्रवासियों की दैनन्दिनी में लिखी हुई बातों पर अन्धान्विश्वास करने के प्रति सावधान करना चाहते हैं। बरनियर को टिप्पणियाँ इसी कोटि की है। श्री पी० एन० ओक कृत 'ताजनहल राजपूती राजमहल है' पुस्तक मं यह भली भारत स्पष्ट कर दिया गया है कि किस प्रकार ताजमहल के बारे में देवरनियर के सन्दर्भ ने इसके पूर्ववृत्तों के सम्बन्ध में समस्त संसार को दिग्निमित किया है। इस अध्याय में हम स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार टेवर-नियर की मूर्खतापूर्ण, असत्यापित दरबारी गप-शप ने इतिहास के उद्देश्य को अगण्य क्षति पहुँचाई है। प्रायः होता यह है कि बरनियर या टेबरनियर जैसे सरकारी अतिथि दरवारी कुटनीतिकता के कारण सामान्य जनता से अलग-यलग ही रह जाते हैं। वे जो भी कुछ अपनी निजी दैनन्दिनियों में लिखते है, वह सब सरकारी कूड़ा-करकट ही होता है। यह मध्यकालीन युग में विशेष रूप से सत्य या जब एक ईसाई अनजाने आगन्तुक ने हिन्दुओं के बारे में अपना सर्वज्ञान संग्रह किया, वह भी उस अशिक्षित अरवों, अफगानों, वुकी, फारसियों और मुगलों के दुराचारी समूह से जानकारी प्राप्त करके जिसने हिन्दुस्तान में हिन्दुवाद पर बलात् अनुचित लाभ उठाने का कार्य किया या।

वरित्यर ने नासमझी में लिख दिया कि उन दो हाथियो पर चढ़े हुए दोनों हिन्दू राजपुत्र जयमल और पता नामक वे दो राजपूत योद्धा थे जो चित्तौड़-दुगें को घेरे हुए अकबर के नर-राक्षसों से जूझ रहे थे। जकबर ने चित्तौड़ का भीषण चिनाश किया या—मात्र प्रतिशोध की अग्नि से विदन्ध

बोकर इन इसने प्रातःकाल से सार्यकाल तक कल्लेआम का आदेश दिया था जिनमें ३० हुआर व्यक्तियों की मृत्यु हुई थीं। फिर उसने किले के सभी शन्दियों को अपवित्त करने और उनको मस्त्रिदों का रूप देने का आदेश दिया । टेक्सनियर का यह कहना निसान्त बेहदा और मूर्खतापूर्ण है कि उस बर्बर स्वक्ति ने इस किले को मुरक्षा में संलग्न सहस्रों व्यक्तियों में से दो व्यक्तियों की बूरता की सराहता की और पूर्ण राजी जिल जिल्लों से युक्त उनकी अतिकाएँ स्थापित की ।

क तम्बन्ध में हम गहने ही देख चुके हैं कि अकबर के अपने दरवारी इतिहासकार अञ्चलकाल ने इस गजारोहियों के परिचय के सम्बन्ध में नतर्गतापूर्वन चम्पी ताझ ली है। बह नहीं कहता कि वे दो गजारोही, वे डो राजपृत राजकुमार जयमल और पता थे जो अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए न्त्य को प्राप्त हुए में।

क्या व्यक्ति अपने समुझां की प्रतिमाएँ बनवाता है ? अथवा अपने बन्दी स्ट्रियो-मित्रों का मृतिकरण करता है ? यदि कभी करे ही, तो विनेता को पराभूत मनु का तिरस्कार प्रदश्चित करना होता है; उदाहरणार्थ विकेता के चरणों ने विविधाए, औंग्रे मेंह के बल लेटे, नाक रगड़े या किसी ाची ने पैर के नीचे टॉटा झाथ। विजेता व्यक्ति अपने पराजित शामु की दसके कही छात्र और अन्य साज-सामान के साथ-साथ जाही होदे में बैठा हुआ कभी प्रवित्त नहीं करेगा। इस प्रकार यह बात बनाते जाना दुगुनी बेहदनी है कि अकबर ने, जो एक मुस्लिम और विजेता व्यक्ति था, अपने पराच्य और तलकार के घाट उतार गए अबुओं की प्रतिमाएँ बनाई थीं व्योगि मुस्तिम सीन कभी प्रतिमाएँ नहीं बनाते।

जनः इस प्रकार की बेहदी अटकलबाजियों के साथ जब आंग्ल-मुस्लिम दर्ग द दितानकारों ने समस्या का अध्ययन प्रारम्भ किया, तब उन्होंने न्दर का अधिकाधिक दलदल में और भीचे-हों-तीचे धेंसते हुए पाया।

नृष्टि व बतियाएँ अब नहीं नहीं हैं, इसलिए उन्होंने कह दिया कि माहकती या औरगर्वेद ने उन प्रतिमाओं को विखंडित करवा दिया होगा। त्व उनके मुख्युक एक और अमंगति, असम्बद्धता उपस्थित हो गई। उनकी विष्याह दिनाया गया था कि दिल्ली का जालकिला शाहजहाँ द्वारा बनवाया

<sub>गर्वश्रितमा</sub> सम्बन्धी भयंकर भूल तवा था। इसके भी एक दरवाजे पर हाथियों की दो प्रतिमाएँ हैं। इसलिए तथा पा । इत्ति एक अन्य बेहूदा निष्कपं निकाल लिया कि शाहजहाँ ने आगरा-स्थित गातकिते में हाथियों की विणाल-प्रतिमाओं को उनके स्थान से नी वे हरवाया, उनको आगरे से दिल्ली मंगवाया और उनको दिल्ली के लालकिन क्ष दरवाजे के सामने स्थापित करवा दिया।

बहु कल्पना भी नितान्त बेहूदी है। सर्वप्रथम बात यह है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि शाहजहाँ ने दिल्ली का लालकिला बनवाया था। इसरी बात यह है कि यदि उसने आगरे के लालकिले से इनको हटवाया था तो वह इसलिए नहीं कि यह उनको दिल्ली में स्थापित करवाना चाहता था, अपित इसलिए कि धर्मान्ध मुस्लिम होने के कारण अपने निवास-स्थान आगरे के किले में उनकी उपस्थिति की सहन नहीं कर सकता था, वे दोनों प्रतिमाएँ उसकी आँखों में खटकती थीं। तीसरी बात यह है कि यदि वह वास्तव में दिल्ली के किले की शोभा दो हाथियों की प्रतिमाओं से बढ़ाना बाहता था तो आगरे में लगे हुए प्रस्तर-हाथियों की प्रतिमाओं को उखड़वा-कर दिल्ली लाने की अपेक्षा दिल्ली में ही दो गज-प्रतिमाएँ वनवा लेना अधिक सस्ता पड़ता। क्या वे आगरे में उखड़ते-धरते, दिल्ली ले जाते हुए और फिर वहां पर स्थापित करने की उठा-धरी में टूटते-फूटते नहीं ?

इतनी सारी विशाल कल्पनाओं, अनुमानों के बाद भी एक गुत्थी मुलझाने को रह गई। दिल्ली की गज-प्रतिमाओं पर उनके सवार नहीं है। इसलिए यदि शाहजहाँ आगरे के हाथियों की विशालाकार मूर्तियों को दिल्ली ले आया था तो उसने क्यों और कैंसे उन पर बैठी मानवाकार मूर्तियों को स्थान-च्युत कर दिया ? वैसा करने पर क्या हाथियों को कोई क्षति नहीं पहुँची बी ?

बाद में उन गजारोहियों की प्रतिमाएँ स्वयं आगरे के लालकिले के वहबानों में बोद निकाली गई थीं। उनकी जानकारी होने पर ज्ञात हुआ कि व दिल्ली के हाथियों के आकार के समरूप नहीं है।

इतिहासकार विन्सेंट स्मिथ ने इस उलझन का स्पष्टीकरण करते हुए अन्त में अपराध स्वीकार कर लिया है कि वह चरमान्त पर पहुँच गया है। समस्या की जटिलता पर उसका सिर चकराते लगा था। आंग्ल-मस्तिय XAT,COM.

श्रीतहासकारों के वर्ग ने इतिहास का जी गुड़-गोंबर कर दिया है, भोरत. अस्या इना दिया है। उनमुक्त तथ्य उसका एक विशिष्ट उवलन्त उदाहरण है। इस मोगों दे स्वयं को और उनकी गैकिक समता में अन्धविश्वास रखने बाने इतिहास के समस्त विश्व की ऐसी मुल्पियों में बांध दिया है, ऐसे जाल के अल्क्षा दिया है कि अब प्रत्येक व्यक्ति लगभग प्रत्येक महत्त्वपूर्ण विषय पर सर्वाचिक असनत, जिसगत, विरोधी और बेहुदी धारणाओं की तोतली जोनी ही जीनता रहता है।

विश्वसकारी समस्या का समाधानकारी सामान्य, सीधा-हादाहन वह है कि न तो अगरे का लालकिला और न ही दिल्ली का लालांकसः किसी भी मध्यकालीन सुगल द्वारा बनाया गया था। ईसा-पूर्व इगान प्राचीन हिन्दू किले होने के कारण इन दोनों ही किलों में हाथी-हार थे। आपरे के किले के दरवाजे पर बने हाथियों को किले की असहिष्ण वृतिबन्नक वृह्तिय आधिपत्यकत्ताओं द्वारा नीचे हटाया गया, चकनाचर विदायवा, जैकरें नारी गई और दफना दिया गया। दिल्ली की गज-बतियाएँ धान्य ने इस प्रकार के मूर्ति-विनाश का शिकार न हो पाई अथवा गण्यव है कि बब मराठों ने दिल्ली के लालकिले पर मुगलों को पराजित करने के बाद अधिकार किया था, तब इनको खोदकर निकाला और उनके नहीं स्थान पर फिर से लगवाया था।

इन समस्या का स्पटनंबरण कर चुकते के बाद हम अब उपर्युक्त बातो को नवता को सिद्ध करने के लिए ऐतिहासिक प्रमाणों का उल्लेख करेंगे।

जाहरू, हम सबंप्रथम देखें कि बादशाह अकवर के अपने दरवारी इनिहास नेवन बहुनकड्स ने इन हाथियों के सम्बन्ध में क्या कहा है। वह निवता है: "पूर्वी दरवाके पर पत्थर के दो हाथी बने हुए हैं, जिन पर उनके सवार भी है ''।''

श्री हुनेन ने ठीन ही पर्यवेक्षण किया है : "अबुलफजल हाथी-पोल की बात करता है जिन्तु जयमल और पत्ता का उल्लेख नहीं करता। उसकी

यह सध्य है कि अपने किले के द्वार पर एक या दो या अधिक नज-प्रतिमाएँ स्थापित करना एक पवित्र हिन्दू रीति-मीति थी। ईमाई पादरी मनसरंह की उस टिप्पणी से व्यव्ह है जो उसने फतहपुर-सीकरी व्यित अकबर के दरबार से गोआ जाते हुए म्वानियर की अपनी सात्रा पर की थी।

गज-प्रतिमा सम्बन्धी भयंकर भूल

मनसरंट ने अपनी दैनंदिनी में लिखा है : " म्वालियर णहर एक बहुदानी पहाड़ी के जिखर पर बने एक बहुत सुदृढ़ किले से सुजोभित है। हारों (इसके दरवाजां) के सामने एक विशालकाय हाथी की प्रतिमा बनी हुई है।" उसी पुस्तक के पदटीय में कहा गया है! "हाथी की प्रतिमा उस दरवाजें के ठीक बाहर लगी थी जिसे हाबी पोल या गज-दार कहते थे। यह तोमर नरेश "राजा मानसिंह ने बनवाया या जिसने सन् १४८६ से १४१६ ईस्वी तक राज्य किया। इस हाथी की पीठ पर दी मानव-आकृतियाँ भी जो ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय विद्यमान नहीं थीं जब पादरी मनसरंट ने लिखा-अर्थात् राजा और महावत की आकृतियाँ (पहले मृगल बादगाह) वाबर ने अपने स्मृति ग्रन्थों में और अबुलफजल ने आईन में प्रतिमा का उल्लेख किया है (जरंट II, पृष्ठ १८१)।"

उपर्युक्त अवतरण प्रमाण है कि हिन्दू लोग किले के दरवाजों पर, अवश्यम्भावी रूप से, गज-प्रतिमाएँ स्थापित किया करते थे। इसके विपरीत अरेबिया, ईरान या तुकों के अपने राजमहलों में या दुगों के दरवाज़ों के सामने मुस्लिम शासकों ने ऐसी प्रतिमाएँ बनाई हों-ऐसी कहीं जानकारी नहीं है। भारतीय (हिन्दू) प्रभाव के सभी क्षेत्रों में, यथा स्याम और हिन्द-चीन में, उनके मन्दिरों और महलों के सामने प्राय: कुछ मूर्तियाँ होती है। ये प्रतिमाएँ यक्षों जैसी अलौकिक या मानवी अथवा पशु-पक्षियों की आकृतियों की हो सकती हैं। अतः आगरा-दुर्ग, जिसके दरवाजे पर हाथां की

१, बर्नेन एकः वर्षेट द्वारा क्षमूदिल बार्चन-वर्ष्यसे, बह 11, वृष्ठ १६९ । ने, की एक हैं, हुसैन कुछ 'सामहे का दिला', युद्ध प्रता

३. मनसरंट पादरी का भाष्य : पृष्ठ २३।

इ. हम मही प्रसंगवण यह लिख देना चाहते हैं कि हमारे मत में तथाकवित मानिवह राजमहत्त भी किले के समान ही धाचीन होगा भीर घवण्य ही ईसा पूर्व युगीन होगा। इतिहासकार लोग इसके मूल की खोज कर किन्तु हमारी राय में. शब इसके नाम के कारण इसको उस मानसिंह द्वारा निमित्त नहीं कहना चाहिए जिसने सन् १४८६ से १४१६ ई० तक राज्य किया।

XAT, COM.

प्रतिनाएँ थी, हिन्दू मूलक होने का स्पष्ट खोतक है।

उपयुक्त अवतरण में एक नकारात्मक - उल्टा - प्रमाण भी समाविक ै। हममें कहा वया है कि वजारोहियों की प्रतिमाएँ उस समय प्राप्य नहीं दी जिस नयम मनसरेंट ने (सन् १६८१ ई०) स्वालियर-भ्रमण किया था। इस बात का यह एक छोतक-अमाण है कि आधिपत्यकर्ता लोग उन हिन्द-मुलियों के प्रति इतने अधिक असहनशील थे कि उन्होंने उन मुलियों को समाज कर दिया।

इस बहुदे अनुमान के कारण समिध को अनुताप करना पड़ा क्योंकि बंबा उसने स्वयं स्वीकार किया है, आगरे में मिले आधार दिल्ली के हाथियो क आकार में ठीक- नगरूप-नहीं बैठे। यह इस बात का ओस्ठ उदाहरूप है कि वायत के प्रकों की ही भौति, ऐतिहासिक प्रकों की गुत्यों भी किसी प्रकार नृत्वसती नहीं है यदि प्रारम्भ में ही गतत आधार और अनुमान स्वीकार कर लिए जाते हैं। उनको जितना अधिक हल करने का यत्न किया जाता है, व्यक्ति की बुद्धि उतनी ही अधिक चकराने लगती है।

वर्च पुरोगीय वक्तियों ने भारत के मुस्लिम दरवारों की उपवादी इन्नामी ग्प-मप में अन्धविश्वास करके अपनी दैनन्दिनियों में कुछ औप-कारिक टिव्यणियां को है, उनको आधुनिक इतिहासकार मध्यकालीन इतिहास के तथ्यों को एक स्वान पर जोड़ने के लिए आधार-सामग्री के रूप में उपयोग करने का प्रवतन करने हैं। किन्तु ऐसा करते समय आधुनिक इतिहासकार को वह बात नहीं भूलनी चाहिए कि भारत में मध्यकालीन मुस्लिम दरबारों व बान बान ब्रुरोपीय प्रवासियां को भी कुछ सीमाएँ थीं। वे प्रवासी लोग बारक के लिए डिल्कुन अपरिचित, अजनबी थे। उनको उन दिनों भारत में वर्षावत भाषाओं ये से अधिकांश की जानकारी नहीं यी। उनका जन-नक्षतं कृष्ठ शृक्तिय दरवारियों तक ही मीमित या । वे लोग उस गहन वैर-बाब और निरादर-बृत्ति से प्रायः असावधान, अनजाने से जो मुस्लिम नासक-वर्ग को हिन्दुस्तान को जनता के बहुमत हिन्दू-वर्ग से या। उनकी वह बात बाज्य नहीं थीं कि मध्यकालीन मुस्लिम शिलालेखीं, दरबारी-टिप्यांगवं। तवा गए-जय में सत्य का अंग नहीं के बराबर या।

विश्वेट स्मिय हारा स्वृत बान दर बोके के प्रयंबेक्षण से स्पष्ट हो गया

है कि गूरोपियनों को ज्ञान नहीं था कि वे लिख क्या रहे हैं। ब्रोके द्वारा त्यम्ल पठान का उल्लेख एक विचित्र मिथण है। यदि कोई ऐसा नाम होता ही तो उसका अन्तर्भाव हिन्दू व्यक्ति से ही ध्वनित होता है। 'पठान' व्यक्तिक अध्य शब्द सामान्यतः अफगानिस्तान की एक मुस्लिम जन-जाति का बोतक है। इस प्रकार यह हिन्दू/मुस्लिम नामों का एक विचित्र काल्प-निक मनगड़न्त संबोग है। दूसरी बात यह है कि वह जो शब्दावली उपयोग वे लाया है, उससे ऐसा जान पड़ता है कि व्यक्ति केवल एक था, जबकि हमे अभी तक पूर्वकाल से प्राप्य वर्णनों के अनुसार आगरे के लालकिले के दिल्ली दर्वाजे के सामने वाले दो हाथियों पर वास्तव में दो आरोही - एक पर एक —क्षा अयंकर भूल करने वाले यूरोपीय वर्णनों के अनुसार वे दोनों गजा-राही जयमल और पत्ता थे। ये दोनों वे हिन्दू योद्धा थे जो उस समय शहीद हुए थे जब मुगल बादगाह अकबर की धेरा डाली हुई सेनाओं ने चित्तीड़ की रक्षा करते समय उनको मार डाला था। किन्तु बिटिश इतिहासकार विन्सेट स्मिथ ने इस बात का एक रोचक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि इतिहास के विद्वान मुस्लिम गप-गप, झूठी कथाओं से इस प्रकार विमोहित, प्रलोभित हां चुके थे कि वे तथ्य और कल्पना के एकत्र, मिश्चित, जटिल समृह से कोई सिर-पर नहीं निकाल पाते थे। श्री स्मिथ ने लिखा है: 2"दिल्ली और आगरा की मार्ग-दर्शक पुस्तको तथा प्रचलित इतिहास ग्रन्थों में दिल्ली के हाथियों के गलत वर्णन दिए हुए हैं। उनकी सच्ची कहानी, जहां तक सन् १६११ में मालूम हुई है, एफ० एच० ए०, पृष्ठ ४२६ पर दी हुई है। किन्तु उस समय तक मुझे प्रेजिडेंट वान दर बोके के अवतरण की जानकारी नही थों जो इस प्रकार है: वह एक महान् विजय थी जिसकी स्पृति-स्वरूप बादशाह ने दो हाथियों के निर्माण की ब्यवस्था की जिनमें से एक पर तयमल पठान बैठाया गया था और दूसरे पर उसकी अपनी सेना के अनेक नायको में मे एक नामक बैठाया गया था। उन दोनों हाथियों को आगरे के किले के दरवाजं के दोनों ओर स्थापित किया गया था। मूल पुस्तक में सन् १६२८ ई० तक का उल्लेख है। इसका अर्थ है कि यह सन् १६२९ ई० मे

वज-प्रतिमा सम्बन्धी भयंकर भूल

<sup>े</sup> जिल्लंट किस्थ : 'अक्चर : पहान् मुगल' का पदरीप पुष्ठ ६८-६६।

हो। लगी गर होगी, इसने पूर्व नहीं । यहाँ यह तो स्पष्ट हो गया होगा कि क्षेत्रक ने बब्धन और पता के नामों की एक कर दिया और उन्हें नाम-क्षा कर दिना है। यदानि उसका निक्नास भा कि हाथिया। और उनके नवारा का कन्छर-निर्माण इकट्ठा, साथ-माथ ही किया था, तथापि ।वव न्या के बारे में उसे मुक्ता देने बाले को अस हो गया होगा। तथ्यों से स्पष्ट है क लायका का लिमांण तो प्राचीन हिन्दू कलाकृति थी। जबकि उनके सवारी की, वो भिन्न सामग्री और मैली में थे, अकबर के आदेश पर उन हाथियों वर बैंडाए कर थे। जिस्तु बरनियर द्वारा देखे गए और आगरा में अकश्र हारा स्थापित हाथियों के जोडे के दिल्ली के हाथी होने के बारे में मेरी याच्यता में एक नमस्या और उत्पत्न हो गई है कि आगरा में अभी हाल में हो मिले गज-आधार दिल्ली के हाथियों के अवशेषों में समरूप--ठीक-ठीक नहीं बैहने। नादरी एच० होस्टन एस० जे० ने उस विषय पर और खोज-वीत की है।"

हुमें आह्वये इस बात का है कि इतनी सरल बात के लिए समिथ, वान-दर होते. वरनिवर होस्टन और अन्य बूरोपीय बिहानों को विश्रम क्यों है। दिन्दी और आगरा, दोनों नालकिले प्राचीन हिन्दू-दुर्ग होने के नात, दोनों के दरवाड़ों पर हाथियों की मूर्तियों के पृथक्-पृथक् जोड़े स्थापित थे। इर नभी हर्गबरों पर इनके आरोही भी थे, जैसाकि इस समय का प्रतिदर्श हिन्द नपुना था, इस प्रकार का दृष्ट्य आज भी राजस्थान की एक हिन्दू रियामत कोटा के नगर-प्रासादीय द्वार के सामने देखा जा सकता है। इन्निए वह बारणा बनाना तो मूर्खतापूर्ण या कि आगरा-दुर्ग के दरवाजे पर देखा गया गजारोहियों का जोड़ा वही जोड़ा होना चाहिए था जिसे एक अन्य कूरोगीय प्रवासी ने दिल्ली के नालकिले के दरवाजे पर देखा था। बरोशेष प्रदासिको की टिव्यणिको स्पष्टतः मुस्लिम-दरबार के किसी। वायन्य और व्यानदी की उत्तर-जन्न प्रवंचनाओं पर आधारित थी -यह ान तव्य ने ही प्रमाणित है कि अकबर का अपना इतिहासकार अबुलफजल आगर के किये के दरवाई के धाम बनी हुई गज-प्रतिमाओं पर बैठी हुई सी हिन्दु सानवाकृतियों के बारे से रहस्थनयी चुर्था लगाए हुए है।

व्यक्तवार को बच्छा पूर्णतः न्यायोचित है क्योंकि उसे यह जान पाने

का कोई आधार, स्रोत प्राप्त नहीं था कि वे गजारोही वास्तव में कोन थे वर्गोंकि अनका निर्माण तो ईसा-पूर्व युग में किल के हिन्दू-निर्माताओं हारा अबुत्तफजल से शताब्दियों -पूर्व किया गया था और किला अनेक बार भिन्न-भिन हाथों में आया-गया था।

यह कलाना करना कठिन नहीं होना चाहिए कि मुगल दरवारों के आधितों ने जिज्ञासु यूरोपीय प्रवासियों को यह कहकर चुप करा दिया था कि दरवाजे पर बनी गज-प्रतिमाएँ बादकाह अकबर के आदेश पर स्थापित की गई भी और उन पर बैठे हिन्दू सवार वे व्यक्ति थे जो अकबर द्वारा चित्तौड़ के घेरे के समय मारे गए थे। मुगल दरवारियों की बातूनीपने और धोसे की प्रतिभा से अनिभज्ञ होने के कारण प्रवंच्य यूरोपीय प्रवासियों ने मुचना के अंशों को पूरी गम्भीरता से अपनी-अपनी दैन दिनियों में अंकित कर लिया। तब से इतिहास के विद्यार्थियों और विद्वानों ने उन टिप्पणियों को अन्य संगत विचारों के साथ अत्यन्त भ्रामक और असमाधेय पाया है।

बिन्सेंट स्मिथ उस समय सत्य के अत्यन्त निकट था जब उसने यह लिखा कि "यध्यों से स्वष्ट है कि हाथियों का निर्माण तो प्राचीन हिन्दू कलाकृति थी।" वह बिल्कुल सही है। किन्तु उसने अध-सत्य का प्रकटोकरण ही किया है क्योंकि उसे यह अनुभूति भी होनी चाहिए थी कि प्राचीन हिन्दू लोग एक ही प्रस्तर-सामग्री से हाथी और उससे आरोही का निर्माण और वह भी सामान्यतः एक ही चट्टान के अंश से किया करते थे। ऐसा नहीं होता था कि हाथियों और उनके सवारों का पृथक्-पृथक् पत्थरों से निर्माण किया जाता था और फिर उनको आरोही-स्थिति में दिखाकर जोड़ दिया जाता हो। वे इस विधि को क्यों अपनाते ? किसी विशेष प्रकार के पत्थरों की कमो थी क्या ? इसलिए यदि हाथी — मूर्तियाँ प्राचीन हिन्दू कलाकृतियाँ थी तो उनके सवारों की भी यही सत्यता थी। इससे ही स्मिथ को निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए था कि वरनियर और वान दर ब्रोके ने मुस्लिम दरबारी पाखण्ड में विश्वास करके और यह लिखकर गलती की थी कि वे दोना गजारोही जयमल और पत्ता थे।

हम अब एक अन्य सुप्रसिद्ध बिटिश विद्वान्, वास्तुकार और इतिहास-कार इं॰ बी॰ हेवेल का उद्धरण प्रस्तुत करेंगे। वह भी गज-प्रतिमाओं के

मुलारमम के सम्बन्ध में मत्यता के अत्यधिक निकट पहुँच गया था, किन्तु सत्यता का दर्जन उसे भी कैसे ही नहीं हो पाया जैसे स्निध को नहीं हो पाया

बिटिय बाल्युवार-इतिहासकार हेवेल ने आगरे के लालकिले के सामने GEL बाने हाबियों का सन्दर्भ देते हुए लिखा है : "वे गज-प्रतिमाएँ पुरातत्व-भारिक्यों को अत्यन्त विख्ब्ध करती रही है। बर्रानियर ने दिल्ली का वर्णन करते हुए किले के दरवाओं के बाहर दो विज्ञालकाय प्रस्तर-गओं का सन्दर्भ दिया है जिन पर दो जारीहों थे। वह कहता है कि वे मूर्तियाँ सुप्रसिद्ध राज्यत वरदारी, जममल और पत्ता की थी जिनको चित्ती है का घेरा डाले हुए जरूबर इत्ता नीत के बाट उतार दिया गया था। 'दो यो दाओं की ज्रबोरता ने प्रसन्न होकर, उनके शत्रुओं ने उनकी प्रशसा करते हुए उनकी स्मृति में उनकी मृतिया स्थापित कर दी थीं। अब वरनियर यह नहीं भारता कि उन मृतियों की स्थापना अकदर ने की थी, किन्तु जनरेल करियम त गृह निष्कर्ष निकासते हुए कि अकबर का यही भाव था, यह धारणा प्रचारित कर दो कि वे दोनों जागरा के किले के सामने भी जिसे अकबर ने बनावा था और उनको माहजहाँ द्वारा दिल्ली ले जाया गया था, जब उसने जपना नया राजगहत वहां बनाया था। कीन ने जिसने अपनी 'दिल्ली-निर्देशिको पुस्तक में इस प्रधन पर विस्तार से विचार किया है, इस सुझाव को स्वीकार किया है। इन दोनों अधिकारियों में से कोई भी आगरा के शाबोपोत ने सामने बने हुए सबूतरे पर पैरों के निज्ञानों के अस्तित्व के वांत्र सामधान वर्तात नहीं होता। मैंने इन निकानी की लग्जाई-चौड़ाई की बनों को दिल्लों में विद्यमान हाथी की लम्बाई-बोड़ाई से तुलना की है और देना है वे किनी भी बकार परस्पर मेल नहीं खाते। दिल्ली बाला हाथी बनोज बिमानकार पमु है और वह किसी भी प्रकार आगरा दरवाने के अपूर्ण में डीक यही बैंडेगा। इस प्रकार जनरल किन्धम की मान्यती निराधार विद हो अली है। यह भी सम्भावना है कि दिल्ली वाले हाथी बागरा व इत्यार प्रवाधित हावियों की हुबहू नकल रहे हो। ऐसा तो करात क्षाता नहीं कि उन राजपूत-नायकों की स्मृति को सजग रखने के लिए. भारतहा ने प्रारम्भिक का वही उनको मूर्ति-रूप दे दिया हो किन्तु आम

गुजन्यतिमा सम्बन्धी भवंकर भूल

प्रारणा मा परम्परा ने बरनियर द्वारा बतायी गई कथा की दिल्ली की भव्य गुज-प्रतिवाओं से जोड़ दिया हो। भारतीय राजमहलीं और किलों के सामने गुजी की भूतियों की सामान्य रूप में इतनी अधिक मात्रा में संस्थापित करने की प्रधा थी कि इस कहानी के अतिरिक्त, किसी भी प्रकार आगरा और हिल्ली में लगे हुए हाथियों के बीच कोई सम्बन्ध जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं होती। जहांगीर के जासनकाल में आगरे की अमण करने आए विलियम फिल्ब के हवाले में पचीस ने हाथीपोल पर स्थित हाथियों का वर्णन किया है किन्तु उन प्रतिमाओं के मूलोद्गम की भिन्न बात कही है। 'इन दो दरवाजों के पार आप एक दूसरा दरवाजा भी पार करो जिस पर दो राजा पत्थर की मूर्तियों में है। कहा जाता है कि वे दो राजपूत भाई थे, एक सजकुमार के शिक्षक, उनका भतीजा, जिनको बादधाह ने मांग लिया था। उन्होंने इन्कार कर दिया और बन्दी किया गया। किन्तु वे अधिकारियों पर जा चढ़े, बारह व्यक्तियों को मार डाला, किन्तु अन्त में चुंकि उनके विरुद्ध बहुत बड़ी संख्या में विरोधी आ गए, इसलिए वे भी मार डाले गए। यहां ने पत्थर के हाथियो सहित मूर्त-रूप है। यहाँ पर का अर्थ 'ऊँचा' ह ओर न कि आज की आधुनिक गब्दावली 'चोटी पर' जैसा कि कीन ने विचार किया था' ।"

जिस प्रकार एक बार गज-प्रतिमाओं और उनके आरोहियों के हिन्दू मुलोद्गम की सत्य कथा के अत्यन्त निकट श्री स्मिथ पहुँच गए थे, उसी प्रकार इसरे इंग से श्री हेबेल भी उन प्रतिमाओं के हिन्दू मूलोद्गम के सर्वथा समीप पहुँच गए थे। यद्यपि पूर्ण सत्य का स्पर्ज वे भी उसी प्रकार नहीं कर पाए जिस प्रकार थी स्मिथ; तथापि उस जटिल समस्या को सुलझाने की दिणा में वे कई पक्षों की उद्घाटित करने में पूर्णतः सफल हुए है।

सर्वप्रयम तो श्री हेवेल ने जनरल किनवम की इस धारणा का दोप सिंड किया है कि वरनियर ने अकबर द्वारा गज-प्रतिमाओं के निर्माण की बात सिर मढ़ दी है। यह रूपण्टत: प्रदश्चित करता है कि किस प्रकार बिटिंग नियन्त्रित भारत सरकार के पुरातत्व विभाग की अध्यक्षता करने वाले जनरल कनियम जैसे व्यक्ति अनर्गन अनुमान लगा लेने के दोषी हैं। उनके द्वारा सरकारी मोहर लगने के अभाव में तो अकबर द्वारा लालकिया निर्माण XBI,COM.

कर दिए डाने को और कहाती रशूली बच्चों की गुस्तक में समाबिष्ट भयंकर पट हो पिनी बाली "पान्यतिक कथा मानी जाती।

क्या क्या में तो बर्शनगर की यह दियाणी भी कई प्रकार से अत्यक्त हेंची के स्वारों है कि दिल्ली के लालकिलें के सामने बने हाथियों के सवारो हो जी शुक्तिय दरवार की बातचील में) जयमल और पत्ता की संज्ञा है। दी गई थी।

दहनों बात तो यह है कि इससे स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि अकबर के एकक - बरबारियों ने जिस प्रकार मनसरेंट पादरी को विश्वास दिना दिया हा कि आवर ने लानिकने के बाहर गज-प्रतिमाओं पर हिन्दू सवार जयमल जीर पना के, उसो प्रकार दो पीडियों बाद दिल्ली पधारने वाले फांसीसी प्रवासी बर्गनिकर को भी दिल्ली के लालिकने के गजारू इ हिन्दुओं को भी प्रवास और पना डॉगत कर दिया गया। यह सिद्ध करता है कि जब सभी प्राचीन हिन्द किनों के सामने बने हुए, सबं-व्याप्त आरोही हिन्दू-आकृतियों का कारोबरण करने की कठिनाई दरवारी-प्रवंचकों के सम्मुख उपस्थित हुई, तभी उन लोगों में जिज्ञामु पूरोपीय प्रवासियों को कोई-सा भी हिन्दू नाम बनाकर जाना कर दिया। चूंकि जयमल और पना की बीरता उनके नामन में बनी नहें ही थी, अतः मुस्लिम घोर उग्रवादियों ने दरवार में टिन्द्र व्यान्त हिन्दू वर्गमन और पत्ता की बोर पत्ता है।

प्रभवन यह एक अन्य सर्थकर भूल का संकेतक है। इतिहास के आंग्ल-मुक्तिन दर्ग ने ठावों और विद्वानों को यह विश्वास दिलाकर प्रथक्षण्ट किया है कि दिल्हों में नालकिले का निर्माण (सन् १६२६ से १६५७ ई० तक गामन करने वाले) महजहां ने करवाया था।

मने अभी तक जो जिएय-विवेचन किया है उससे स्पष्ट हो गया है कि कियों भी किने के जन्मुन हिन्दू गज-प्रतिमाओं का होना उस किने के हिन्दू मन होने का अन्यन्त प्रवन्त प्रमाण है। इसलिए यदि बर्रान्यर लिखता है कि दिन्दों के जानकिने के बाहर भी हाथी-मूर्तियों थीं, उसी प्रकार की जिन प्रकार की जानके के नानकिने के बाहर भी, तो क्या यह इस बात का स्पष्ट बोनन नहीं है कि दिल्ली का जानकिना भी आगरे के लानकिने के

शमान ही एक प्राचीन हिन्दू किला है ? प्रचलित इतिहास-पंची में और (पर्यटक साहित्य की) भाग-दर्शक पुस्तकों में इस कथन को भी भयकर बृदि माना जाना चाहिए कि पांचवी पीढ़ी के मुगल बादणाह णाहजहीं द्वारा ही दिल्ली का लालकिला बनवाया गया था।

हेवेल ने आगरा-स्थित गजाधार पर बने हुए पद-चिद्धों की दिल्ली के लालिक में न्यापित हाथियों के पैर के आकार से तुलना करके श्रेयस्कर कार्य किया है। इसके द्वारा उसने उस धारणा को बड़ी सफलतापूर्व असत्य सिद्ध कर दिया है जिसमें कहा गया था कि आगरे के लालिक से हटाई गई गज-अतिमाओं को दिल्ली के लालिक के बाहर लगा देने के लिए दिल्ली अवश्य ही ले जाया गया होगा। हम पहले ही इस बात का पूर्ण दिवेचन कर चुके हैं कि पूर्व-अनुमान की दृष्टि से भी वह विचार कितना बेहदा है।

भारत में कभी ऐसे पत्थरों की कमी नहीं रही जिनसे मूर्तियाँ, प्रतिमाएँ गहीं जाएँ। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लोग तो मूर्ति-भंजक के रूप में कुख्यात हैं, मूर्ति-निर्माता के रूप में विख्यात नहीं। तीसरी बात यह है कि आगरा से पत्थर की प्रतिमाओं को उतरवाना, फिर दिल्ली तक ढोकर लाना और वहाँ उनको स्थापित करने के कार्य में यदि उन प्रतिमाओं में दरार और भंग नहीं होंगे तो कम-से-कम कुछ ट्ट-फूट तो अवश्य होगी ही। पांचवी बात यह है कि आगरे के किले के बाहर लगे हुए हायियों को नीचे उतरबाकर, दिल्ली लाकर, फिर कहीं लगवाने की अपेक्षा दिल्ली में ही नई प्रतिमाएँ बनवा लेना कम खर्चीला कार्य होता। पांचवी बात यह है कि यदि आगरे के किले के सामने वाली प्रतिमाएँ किसी मुस्लिम व्यक्ति हारा नीचे उतरवा दी गई थी तो उसका कारण यह वा कि धार्मिक अन्धविक्वासी होने के कारण वह व्यक्ति उनके दर्शनों को फूटी आंख भी सहन नही कर पाता था। क्या ऐसा व्यक्ति उनको दिल्ली तक ले जाने और फिर वहाँ उनको स्थापित करके अपनी इस्लामी अतिसंवेदनशीलता को खटकने वाली बात करने की अपेक्षा आगरे में ही विनष्ट नहीं कर देता ? इस बात से पाठक की यह भली-भाति समझ में आ जाना चाहिए कि न तो आगरे का लालकिला अकबर द्वारा बनवाया गया था और न ही दिल्ली का लालकिला शाहजहां द्वारा, दोनों ही बहुत पुरानी संरचनाएँ है जो विजयोपरान्त मुस्लिमों के

आधिपतः में वहुँच गई और चूँकि उन मुस्लिमों को यह जैनता नहीं या कि उम हिन्दू विज्ञों के सामने, जिसको उन्होंने अपने अधिकार और आधिपत्य में के लिया था, उन्हीं हिन्दुओं के बनाए हिन्दू गजराजों की मुतियां उनको मदेश नामती रहे. इसलिए उन्होंने उनको आगरा और दिल्ली, दोनों जगह विचण्डित कर दिया। यही कारण है कि वे गजारोही मूर्तिया, जिनका उल्लेख दिल्ली और बागरा के प्रवासी पूरोपीय लोगों ने किया था, आज अपनी यून क्विति में नही हैं। अपने-अपने आरोहियों सहित गज-प्रतिमाएँ, दिल्ली और आगरा दोनों ही स्थानों की; पृथक्-पृथक् कलाएँ थी। वे प्रतिमाएँ दोनी कि नामने स्थापित थीं क्योंकि वे दोनों किले हिन्दुओं द्वारा ईसा-पूर्व यून में अपना कम-से-कम मध्यकालीन मुस्लिम आक्रमणों से बहुत समय पूर्व ही निमित हुए थे। हिन्दू निर्माताओं के लिए यह पुरातन रोति थी कि कारोहियां सहित सुसक्कित गकराज उनके राजमहलों और किलों के इरबाडो पर मुनोभित हों, उनकी नीभा बढ़ाएँ।

अब चौंक पाठक के समक्ष इतिहास के विद्वानों के रूप में ख्याति-प्राप्त व्यक्तियों की हाथियों के सम्बन्ध में भयंकर भूल के बारे में सभी तथ्य इपस्थित है, अतः हम उसको ईसाई पादरी मनसर्टट की एक भ्रामक टिप्पणी अस्तृत करेंगे। यह व्यक्ति अकडर के दरबार में दी वर्ष रहा था। पादरी सनसर्दे ते अपनी देनदिनी में लिखा था " जलालद्दीन मोहम्मद अकवर न बादबाह बोखित होने पर ईसाई-बादणाहों के कमाने के चली आई सरकार वी राजधानी दिल्लों ने बदलकर आगरा कर दी. जहाँ वह स्वयं पैदा हुआ बा और बहुँ। पर उसने एक राजमहत्त और किला बनाए थे जो स्वयं ही बड़े क्षर जितने बहे थे, क्योंकि उसने अपने किले के कमरों में अपने सरदारों के नयरे बास्ट्याना, वहाना, महत्रागार, प्रस्वारों का अस्तवल, औषधि-विकेताका की तथा बाइयों और सभी प्रकार के व्यक्तियों की दुकानें और कार्ट्रियों मध्यितित को भी। (मनसरेट ने यह गलत अनुमान लगाया भी जि स्थित आध्यकों ने पूर्व भारत पर इंसाई राजाओं का राज्य था। साथ है। या की गलत है कि अकबर का जन्म आगरा में हुआ था)। इन भलती के

नजन्मतिमा सम्बन्धी भयंकर भूल पत्चर इतनी विलक्षणतापूर्वक जोड़े गए हैं कि उनके जोड़ दिखाई नहीं देते, मरापि उनको जोड़ने में चूना इस्तेमाल नहीं किया गया था। दरवाजे के भागने दो छोटे राजाओं की मूर्तियाँ हैं जिनको जलाल दीन मोहम्मद अकबर ने स्वयं अपनी बन्दूक से मारा था; ये दोनों व्यक्ति उन जीवित आकार के हाथियों पर विराजमान हैं जिन पर ये राजा लोग जीवितावस्था में बैठा करते थे। ये प्रतिमाएँ बादशाह की शूरवीरता और उसकी सैनिक विजय, दोनों का ही प्रतीक हैं। आगरा चार मील लम्बा और दो मील चौड़ा है "। वब भवन का कार्य पूरा हो गया और बादशाह अपने नए किले व राजमहल में निवास करने के लिए गया तब उसने उस स्थान को प्रेतों से भरा हुआ पाया, जो यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, प्रत्येक वस्तु को चकनाचूर कर रहे थे,

महिलाओं और बच्चों को भयभीत कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे और अंतिम स्थिति में उन्होंने हर किसी को चोट पहुँचानी शुरू कर दी थी '''।"

ननसर्रट की उपर्युक्त टिप्पणी अनेक अयथार्थताओं से भरी पड़ी है। मुलपाठ में उसने अकबर और दिल्ली के नामों की वर्तनी अणुद्ध की है जो उसकी उपेक्षावृत्ति और पर्यवेक्षण में चूक करने की परिचायक है। दूसरी बात यह है कि उसका यह विश्वास करना अशिक्षित गैंबार व्यक्ति के स्तर का ही था कि मुस्लिम आक्रमणों से पूर्व भारत पर ईसाई राजाओं का शासन था। विश्व का ज्ञान एवं उसकी समझ का यह अत्यन्त निकृष्ट उदाहरण है। तीकरी बात यह है कि उसका यह विश्वास करना कारुणिक रूप में बेहदगी है कि सन् १४५६ में गद्दी पर बैठने वाले १३ वर्षीय अकवर ने सन् १५८१ तक (मनसरंट फतहपुर-सीकरी में प्रवासी के रूप में आया था) आगरा णहर का निर्माण किया था जिसमें एक किला था, उसके दरवारियों और सामान्य प्रजा के लिए हजारों आवास थे, उस ग्रहर में आवादी की थी और फिर एक अन्य नगर - फतहपुर-सीकरी की रचना की बी और उसे भी ब्याया वा। यह उन वड़ी-बड़ी, अतिशयोक्तिपूर्ण गप-शपों का एक विशिष्ट उदाहरण है जो मध्यकालीन भारत की यात्रा करने वाले यूरोपीय प्रवासियों ने अपनी वैनन्दिनी में लिखी थीं। उसका यह कहना भी गलत है कि अकबर कामरा में पैदा हुआ वा। अकबर का जन्म तो भारत की सीमा पर सिन्धु के रेनिस्तान में हुआ था। इस बात से, उसकी इस बात पर विश्वास करने का

अ, बाहरी बनमरेट द्वारा साद्य, वस्ट ३४ में ३६ ।

विचार बनोधीति विका जा सकता है कि जब वह कहता है कि हाथियों की प्रतिवाही पर बैंडे व्यक्ति ने दी छोटे राजा लोग थे जिनको स्वय अकवर ने बचनी बन्द्रक से सार मिराया था। स्वयं यह विवरण भी गलत है। जब अवबर की सेना ने चित्तीड़ के किले को घर रखा या तब वह सबयं उस किले ने बीलों इर हेरा बाले रहता था। मध्यकालीन बन्दूकों से तो मात्र कुछ गज को इसे तक हो निकाना साधकर गोली यारी ज। सकती थी, किसी ऊँची वहाडी पर स्थित किने की विशास दीबार पर अँधेरी रात में, दीपक की रोशनी में काम करवा रहे व्यक्ति पर नीचे मीलों दूर से अकवर द्वारा निशाना नगकर मार रालने की तो बात ही क्या है। जयमल और पत्ता तो आसने-सामने को लढ़ाई में स्वगंवासी हुए थे। अकवर किले में तब घुस पाया या जब बहाँ के उसका सम्पूर्ण प्रतिरोध समाप्त हो गया था । अन्त में मनसरंट की यह बात लिखना भी मुखेतापूर्ण और बेयकू की है कि अकबर ने प्रेतों वाले बारता किले को लाग दिया का और फतहपुर-सोकरी चला गया था। यदि बनमर्ग्ट के कहे अनुसार हो आगरे का लालकिला स्वयं अकवर द्वारा ही निया-निया बना वा तो उसमें प्रेतों का बास कहाँ से हो गया ? यदि यह मान मी लिया जाय कि प्रेत जैसी कोई बस्तु होती है। प्रेती का सम्बन्ध तो उन वति वाबीन भवनो में होता है जहां अनेक पीडियां रह चुकी हों और अनेक बिचित्र घटनाएँ घट चकी हों। तथ्य क्य में तो यह अत्यन्त सुक्ष्म विवरण भी परोल क्य में सिद्ध करता है कि आगरे का लालकिला अति प्राचीन, न्दरवातीत वृष्यताहै। इतनाही नहीं, अकबर एक ऐसा बादशाह था जिसमें नानान्य ज्ञान पर्याप्त मात्रा में विद्यमान था और जो स्वयं असमाधेय वृत्ति का व्यक्ति वा। उसके साथ तो सदेव एक बहुत बड़ा हरम, अनेक परिचर बोर कुरका सैनिक रहते है। इस बारे में भी कहीं कोई लिखित तथ्य प्राप्य नती है कि कह कभी दृष्टि-स्नम, इन्द्रजान आदि ने पीडित हुआ था। इन परिनियानियाँ में याँड जनसरेट लिखता है कि अकबर ने स्वयं अपने द्वारा ही निवित कामरा नगर और जागरे के किले का परित्याग कर दिया था, तो स्मध्य है कि मनसर्गत ने पर्यवेक्षण-प्रखरता की अत्यधिक कमी थी और स्वय्दतः उमकी बानकारी का मुख खोत मुगल-दरबार का कोई अभिक्षित बुहुमें, दक्तिवान्ती, पृथं ही रहा होगा। इतना ही नहीं, मनसरंट ने 'किला'

गुज-प्रतिमा सम्बन्धी भयंकर भूल

गब्द प्राचीर-मुक्त सम्पूर्ण आगरा नगर के अर्थ में प्रयुक्त किया है। उपर्यंक्त विवेचन में हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों की इतिहास के विद्वानों के रूप में अत्यन्त श्रद्धा-भाव से सादर देखा जाता है, उन्हीं कीन, विन्सेंट, स्मिथ, हेवेल, मनसरंट, बरनियर, जनरल किनियम, बान दर बोक और अन्य अनेक लोगों ने अनेकों भयंकर भूलें की है तथा इतिहास को इस प्रकार खिचड़ी बना दिया है कि स्कूली छात्र को भी लज्जा अनुभव होने लंगी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे लोग मेघावी और परिश्रमशील व्यक्ति थे। ऊँच-ऊँचे पदों पर भी आसीन थे। उनको महान् तथा सुक्मतर अन्तदंघ्टि भी प्राप्त भी तथा उन्होंने अपने अन्वेषणकारी पदटीयों और इतिहास-संबंधी तजस्वी विश्लेषणों में इतिहास में रुचि रखने वाली पीढ़ियों को अत्यधिक मृत्यवान मार्गदर्शन भी प्रदान किया है। तथापि उनकी महत्ता और उनके प्रति भड़ा होते हुए भी हमें उनकी विफलताओं के प्रति आंखें नहीं मुंद लेनी बाहिए। हमें उनकी सभी अच्छी बातों के सम्मुख विनम्न होना चाहिए, फिर भी उनकी कमजोरियों के प्रति सजग रहना चाहिए। इतिहास की जो मेवा उन्होंने की है उसकी सराहना करते हुए भी उनके द्वारा इतिहास की क्-सेवा से अपनी आंखें बन्द नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने जान-बूझकर इतिहास में घपला पैदा किया है। हम मानते है कि वे असहाय थे। सत्य ने उनको धोखा दिया। किन्तु फिर भी हम भावी पीढ़ियों. इतिहास के समकालीन विद्यार्थियों और स्मारकों के दर्शनार्थियों को सचेत करना चाहते हैं कि वे लोग बड़े-बड़े नामों, उच्च प्रशंसा अथवा शक्ति-सम्पन्न सरकारी पदनामों से भयभीत न हो अथवा उनकी धमकियों में न आएँ। इस अध्याय में हमने यह दर्शाया है कि विशालकाय गजराजों के समान ही यशस्वी तथा पानित-सम्पन्न व्यक्तियों ने शब्दशः उन्हीं पशुओं के समान विशाल गलतियाँ की हैं। ऐसे मामलों में गलती को गलती ही और भयंकर भूल को भयंकर भूल ही कहा जाना चाहिए —यह प्रश्न नहीं है कि उसे किसने किया है ?

XAL,COM.

### साक्ष्य का सारांश

जायरे के लालकिले के मूलोद्गम और निर्माण के सम्बन्ध में कोई भी मार्गदर्शक जबका पर्यटक या ऐतिहासिक साहित्य, निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहते।

यद्यपि वे सभी सामान्य रूप में इस नालिकले के निर्माण का श्रेय तीमरी पीढ़ों के नुगल बादणाह सकबर को देते हैं, फिर भी वे जब पूर्ण विषरण अस्तुत करने लगते हैं, तब वे इस भ्रमजाल में फैस जाते हैं कि क्या यह कोई प्राचीन हिन्दू भवन संकुल है अथवा बारम्बार इसे विनष्ट किया नया जा तथा बनवाया गया था, सम्पूर्ण या आंशिक रूप में—और इसके निर्माणकर्ता तथा विश्वसक सिकन्दर लोधी, सलीमणह सूर और अकबर के पण्चात भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि जहांगीर और लाहजहां ने भी किले के भीतर बने हुए कुछ राजमहत्तों की बिनष्ट किया था और उनके स्थान पर नव-निर्माण करवाए थे।

जर जिल गाँच बादसाहों के नाम पर किला बनवाने या उसके भीतर के १०० भवनों को बिनष्ट करने तथा किले का पुनर्निर्माणादि के बिल्न-भिल्न दावे किए जाते हैं, उनके सम्बन्ध में अभिलेख-साक्ष्य (कागज-पद्मादि का सिंचित) प्रमाण की एक पद्मीं भी विद्यमान नहीं है।

विध-प्रकिता में अलोभीत परिचित न होने वाले पाठक, तब यह प्रका कर करने हैं कि क्या इसका भी कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध है जिससे सिड हाता हो कि वह किला इंसा-पूर्व युग में हिन्दुओं द्वारा बनवाया गया था। इसका उत्तर यह है कि हिन्दू देव-प्रतिमाओं, जिलानेखों और प्राचीत हिन्दू अकारों के प्राचितक-अप्रहालयों में प्रलेखों के रूप में विद्यमान बहुल हिन्दू साध्य सर्वप्रथम उस समय लूटा और विनष्ट किया गया था जब ग्यारहवी शताब्दी के प्रथम भाग में महमूद गजनी ने किले पर आक्रमण किया था. किर उस समय जब सन् १५२६ से लगभग १७६० ई० तक किला अनवरत मुस्लम आधिपत्य में रहा था। यदि किसी भवन के स्वामी को उसके भवन में बलपूर्वक बाहर निकाल दिया जाय और अतिक्रमण करने वाला आक्रामक अस भवन पर शताब्दियों तक लगातार अपना कब्जा बनाए रखता है तो निया यह सम्भव है कि कई शताब्दियों तक उस भवन से बाहर रखकर पुनः जामें प्रवेश करने वाले स्वामी को अपना साज-सामान उसी प्रकार सुव्यव-स्वित मिल जाएगा?

इस प्रकार, यह एक वैध कारण है जिससे स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि किले के हिन्दू मूलोद्गम के सम्बन्ध में कोई प्रलेखात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्थित में हिन्दू लोग आज क्यों नहीं है। फिर भी हमारा विश्वास है कि यदि किले के भीतर ठीक विधि से पुरातत्वीय उत्खनन कार्य किया जाए और यदि इसके अँधेरे तहखानों, तलधरों आदि को खोला और सफाई की जाए तो अब भी उनमें मुस्लिम आधिपत्यकर्ताओं द्वारा विनष्ट और दफनाए गए संस्कृत-शिलालेख तथा देव-मूर्तिया उपलब्ध हो सकती है। तथ्य तो यह है कि अभी तक जो भी अव्यवस्थित और अनियमित, वे-हिसाब खुदाई की गई है, उसीके परिणामस्वरूप घोड़ों और हाथियों की प्रतिमाएँ तथा कदाचित् अन्य छोटा-मोटा साक्ष्य प्राप्त हुआ है।

फिर भी आज की स्थिति पर विचार करते हुए कोई भी विधि-न्याया-लय यह तक न्याय-संगत मान जायगा कि किसी भी प्रलेखात्मक प्रमाण प्रस्तुत न कर पाने में हिन्दुओं के पक्ष में वैध कारण उपस्थित है।

न्यायालय तब आग्ल-मुस्लिम वर्ग ने कहेगा कि वे अपने प्रलेख प्रस्तुत करें। उस वर्ग के पास भी किसी प्रलेख की ऐसी कोई धज्जी—रही का दकड़ा भी नहीं है जो यह सिद्ध कर सके कि किसी भी मुस्लिम बादणाह या बादणाहों ने, आसकों ने इस किले की बनवाया या पुनर्तिमित करवाया था। किसी दरबारी जापलूस तिथिवृत्तकार द्वारा चलते-चलते उल्लेख करना कोई प्रलेखात्मक साक्ष्य नहीं है। यह तो इसी प्रकार है कि हम और आप अपनी रेनिविवियों में लिख लें कि हमने तन्दन का संसद् भवन बनवाया था।

दामित्वहीन दावे किए गए हैं कि मृस्लिम सुल्तान सिकन्दर नोधी ने हिन्द किले को ध्वस्त किया था। यह दावा पूर्णतः निराधार पाया गया है।

साहव का सारांश

ह, कुछ वर्ष बाद, कुछ अन्य मध्यकालीन मुस्लिम चापलूसों द्वारा एक जन्य दावा किया जाता है कि सुल्तान सलीमणाह सुर ने या तो हिन्दू किला अवदा सिकन्दर लोधी का किला विध्वंस किया था और उसी स्थान पर अवदा किसी अन्य स्थान पर अपना ही किला बनवाया था। वह दावा भी पावण्डपूणें, झूठा पाया गया है वयों कि उस किले का कोई नाम-निज्ञान, बिह्न भी नहीं मिलता जिसे सलीमणाह सुर द्वारा निर्मित कहा जाता है। पूर्वपूर्व इतिहासकार स्वर्गीय सर एच० एम० इलियट के अनुसार, मुस्लिम इतिहास ऐसे झुठे दावों से भरा पड़ा है।

५. यह दावा भी निराधार पाया गया है कि अकबर ने इस किले को बनवाया था क्योंकि जब यह कहा जाता है कि उसने सन् १५६५ ई० में किले को गिरवा दिया था, तभी सन् १५६६ ई० में किले के भीतर राज-गहल कहा की छत से हत्यारे आधम खां को नीचे फेंक दिया जाना इस बात का प्रवल प्रमाण है कि अकबर की ओर से किया जाने वाला दावा भी उसी प्रकार का झठा, धोबे से पूर्ण है जिस प्रकार इससे पूर्ववर्ती दो मुस्लिम मुल्तानों की ओर से किए गए दावे हैं। तथ्य रूप में तो यह भी स्पष्ट कहा जाता है कि अकबर के समय का एक भी भवन किले में विद्यमान नहीं है।

६. अकबर के बेटे जहांगीर के बारे में भी कहा जाता है कि उसने पिता के बनवाए हुए महल को गिरवा कर किले के भीतर ही, यहाँ या बहाँ गायद एक राजमहल बनवाया था, किन्तु यह अनुमान भी मात्र कल्पना भयबा निरथंक, असंगत लिखा-पढ़ी पर आधारित पाया जाता है। हम इस विषय पर पूर्ण रूप से विवेचन कर चुके हैं और देख चुके हैं कि यह दावा किसी गप-जाप से इतर कुछ नहीं है।

७. जहाँगीर के बेटे शाहजहाँ के बारे में भी कहा जाता है कि उसने कि के भीतर के ५०० भवन गिराए थे और (उनके स्वान पर) अन्य ५०० भवन बनाए थे। यह दावा तो देखते ही झूठा, बेहदा प्रतीत होता है। कोई भी व्यक्ति, बैठे-ठाले, अपने पिता या दादा के बनाए हुए ५०० विशाल भवनों को नष्ट नहीं करा देगा। स्वयं यह विष्वंस-कार्य ही व्यक्ति के

कोई ऐसा बंध कारण प्रतीत नहीं होता जिससे मान लिया जाग कि साम्ब-मस्तिम वर्ग किना-निमाण करने के मुस्लिम-दावों ने सम्बन्धित किमी एक प्रतेष को भी प्रस्तुत कर तेने में सगर्थ नहीं हो सकता। यदि दाने सत्त्र होते तो ऐसे प्रतेश तो विष्य गावा में उपनक्य होने नाहिए थे, वर्गाकि बिटिन लागों ने जब मगन बादणाह को सत्ता-न्युत किया, तन उन्होंने भगल (प्रत) अभिनेषाचार में जब्द की हुई समस्त सामग्री को प्रक्रित और वर्गायत करके एथा। उन अभिनेष्यों में यत्रों के अतिरिक्त कदाचित ही कोई जन्म बस्तु है।

वस आंग्ल-मुस्तिम वर्ग अपने दावे के समर्थन में एक भी प्रलेख प्रस्तुत कर्न ने विपत्न होगा. तब न्यायालम कारण-कार्य-न्याय के अनुसार उसके प्रतिकृत निष्कर्य निकाल लेगा।

किर भी, प्रतिवादी आंग्ल-मुस्लिम वर्ग के मामने में इस मूलभूत बच्चोरी ने इन कोई साभग्रद-स्थिति में होने का दावा नहीं करते। साधारण जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब किसी भी पक्ष के पास प्रलेखा-न्यक साध्य उपलब्ध नहीं होते किर भी अत्यधिक विपुल माना में परिस्थिति-साध्य उपलब्ध होता है जिसके आधार पर न्यायालय अन्य दावों की तुलना में एक दावे की न्यायीचित उहराने का सद्कार्य कर सकता है।

यहाँ, इसी प्रकार का परिस्थिति-साक्ष्य है जिसे हम मुविज जनता की राग कर पूर्ण पीठ के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं।

- श्रीटिण इतिहास-लेखक कीन के अनुसार आगरे का किला ईसा-पूर्व पूर्ण ने विद्यमान रहा है। (ईसा-पूर्व तीसरी जनाब्दी के) सम्राट् अजीक और (इंसा-पूर्व पहली जनाब्दी के) कर्निएक जैसे सम्राट् उस किले में निवास कर चुके दे।
- व रेसको सन् की स्वारहरी शताब्दी में फिर उसी किले का सन्दर्भ फारमी कवि, श्रीवहासकार सलमा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उस शताब्दी के प्रारम्भ में जब आगरा पर हिन्दू सम्बाद् जयपाल का गासन था, तब उस किने पर प्रचम मुन्तिम आक्रमण आक्रामक सहसूद गजनी के द्वारा किया क्या था।
  - उसने बाद में, कुछ उबवादी मुस्लिम वर्णनों में अस्पष्ट, उत्तर-

शस्य यो जीवन के लिए पर्याप्त कार्य है। बैंकल्पिक ५०० राजमहलों का निर्माण भी कई वीदियों तक जलेगा। साथ ही यह बात भी स्मरण रखने की है कि पाहजहां को आगरे का अतिव्ययशील ताजभहल, दिल्ली का सम्पूर्ण बना नगर, डिल्झी का ही जातकिला, दिल्ली की जामा-मस्जिद तथा बटाबित् कई अन्य भवती का निर्माण-श्रेय भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, इन अबनो में ने किसी भी भवन के निर्माण-सम्बन्धी अभिलेख बिल्कुल की उपनक्ष नहीं, अधितु शितालेख भी उनके दावों की पुष्टि नहीं करते। हम इन स्थारको के दर्शकों को सावधान करना चाहते हैं कि उनको मध्य-कालीन भवनो पर अरबी या फारसी लिखावट की विद्यमानता से भ्रमित नहीं होना पाहिए। इस प्रकार की सम्पूर्ण शब्दावली अधिकांशतः कुरान के इदरण है या अल्लाह के नाम है। ये शिलालेख यदा-कदा ही काल-सम्बन्धी, नीवक है। इन्न उदाहरणों में जहाँ ऐसे लीकिक शिलालेख मिलते भी है, इनमें बाब। उत्कीर्णकर्ता अथवा दफनाए गए व्यक्ति का नाम तथा कुछ अन्य असगत वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए, ताजमहल में कहीं भी का उन्देख नहीं है कि शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया या। अतः हमें आण्चपं होता है कि किस प्रकार ३०० वर्षों को लम्बी-अविधि लक विषय को यह विश्वास दिलाकर छोखा दिया गया है कि ताजमहल को बातवहाँ द्वारा बनवाया गया था। यही बात आगरा-स्थित लालिकले के कार में है। यहां कहां भी यह नहीं कहा गया है कि अकबर या उसके बेटे जहांगीर या जहांगीर के बेटे जाहजहां ने यहां कोई भी निर्माण-कार्य किया

इस सम्बन्ध में हम मध्यकालीन भवनों के दर्शनायियों और इतिहास के विशाधियां व विद्वानों को इस बारे में भी सतके, सावधान करना चाहते र कि व अरबी और फारसी शिलालेको के उन अनुवादों में कोई विण्वास न करें को जाको पर्व-मुस्तको के रूप में तैयार मिलता है। हमने बहुत सारे उदाहरको वे देवा है कि उन शिलालेखों की भाषा को अनुवाद करते समय नोडा-वरोडा गया है। उदाहरण के लिए, ताजमहल पर शिलालेखक ने अपना नाम 'नमानत चौ जिराजी' उत्पतिणं किया है (जो जाहजहाँ बादजाह का अकिन्तन, तुष्ट दाम था)। आंन्ल-मुस्लिम वर्णनों ने इस शिलालेखक की बहुत अधिक सराहना की है और उसे बिश्व के महान् आध्वयंजनक वास्तु-कारों में से एक बास्तुकार की संज्ञा दी है। यसी प्रकार फलहपूर-बीकरी में जहाँ एक भवन की गोभा सलीम चिम्ती (की उपस्थिति) में बढ़ गई बताई बातो है, वहाँ भी उसका निर्माण-श्रेय मन की सीजी में उसी के नाम कर दिया गया है। इसलिए हम इतिहास के समस्त संसार को माबधान करना चाहते हैं कि वे अब मुस्लिम शब्दावली या प्रलेखों के आंग्ल-मुस्तिम क्यांतरी में विश्वास न करें। जिन किन्हीं शिलालेखों में उनके उपवादी दाये विश्वास किए जाते हैं, उनको ऐसे सतक भाषाविदों की समिति हारा पूनः प्रारम्भ स जांच-धड़ताल किए जाने की आवण्यकता है, जो अपने पूर्ववर्ती नोगों के समान सहज रूप में प्रवंच्य न हों।

साक्ष्य का सारांण

 द. हमने लालिकले के शिलासेखों का विवेचन किया है और यह स्पष्टतया दर्शाया है कि उनमें से किसी में भी कोई दावा या कोई वैध स्पष्ट दावा, आगरे के लालकिले में या उससे सम्बन्धित किसी भवन को फिली भी मुस्लिम द्वारा बनवाने के बारे में नहीं किया गया है। हमने तो श्री हसैन का उद्धरण भी प्रस्तुत किया है जिसमें कहा गया है : "(जहाँगीरी महत) भवन में कोई शिलालेख नहीं हैं, कित्तु हेबेल, नैविल और अन्य लोग एक तम्बे फारसी शिलालेख का उल्लेख करते हैं जिसमें इसके निर्माण की तारीख सन् १६३६ अंकित है। लतीफ साहब एक कदम और भी आगे है तथा इसका पाठ भी प्रस्तुत करते हैं जिससे व्यक्ति को निष्कर्ष निकासना पड़ता है कि इस भिलालेख को दीवाने-बास क्यते मिलालेख से मिला-जुवा विया गया है।" हम श्री हुसैन को इस विसंयति का गड़ाफोड़ करने के लिए हार्दिक बखाई वेते हैं जो या तो जान-सूत्रकर किया गया छोखा प्रतीत हरेता है अथवा जिन्दमीय व्याक्सायिक उपेक्षा-भाष है। अतः इस इतिहास के सभी विद्यार्थियों को सलाह बेते हैं कि वे मुस्स्थिय शिलाकेचों के बनी तक दिए गए अनुवादों को सही मानकर सहीं चलेंगे, और जब कभी किसी शिसा-लेख की आवस्यकता होगी, तो वे उसका अनुकाद पुनः करवा लेंगे। न केवत भारत में विषितु समस्त विषय-अर के मुस्लिम जिलालेकों के अनुवाद और

१. को एम. ए. हुसेन कृत 'माचरे का मानकिसा', कृष्ठ १४-१५।

श्वास्ता का प्रका पुन. उठना बाहिए और उस पर पूर्ण रूप में विचार किया जाना बर्भाष्ट है क्वोंकि गैर-मुस्लिमों के सम्मुख उनको अनुवाद के रूप में प्रस्तुत करने में बहुत सारी काल्पनिक बातें प्रविष्ट कर दी गई है। तथ्य क्य में तो यह बहुत ही जिलाप्रद होगा कि सभी मुस्लिम शिलालेखों और उनके घट अनुवादों तथा अभी तक की गई आमक व्याख्याओं का एक जानकोत्र तैयार किया जाए। मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन में एक धोर प्रदे के उदाहरण के रूप में इस प्रकार का अंडाफोड़ इतिहास के भावी जोडकर्ताओं और छात्रों को चेताबनी देने में अत्यन्त शैक्षिक महत्त्व का सिद्ध होगा।

E. हुनने कीन द्वारा उद्धरण प्रस्तुत किया है कि आगरा-स्थित नानकिने का एक जनवरत, अट्ट, निविध्न इतिहास ईसा-पूर्व युग से (और इनांनए नुस्तिम पूर्व युग से) सन् १४६४ ई० तक चला आ रहा है। उस वर्ष कुछ लोगों द्वारा दावा किया जाता है कि अकबर ने किले को गिरवा दिया और उसके स्वान पर एक नया किला बनवाया था। किल्तु उस किले के बीतर बने एक भवन की छत पर से एक हत्यारे को नीचे फेंक कर मार हाला गया था। अकदर किला कैसे छोड़ सकता था, उसे गिरा कैसे सकता बा, एक दूसरा ही बनाकर उसमें बस भी सकता था-सब कार्य एक ही वर्ष में। कीन इस बात पर जाम्बर्ध व्यक्त करता है। किन्तु वह केवल यही लिककर पूर्णाहरित कर लेता है कि (एक वर्ष क्या) तीन वर्ष में भी किले की दोबारों को नीव नहीं भरी जा सकतो । यदि वह कोई असम्बद्ध त्तीय पक्ष —एक बन्य डेकीय बिटिश व्यक्ति न होता तो उसने वह अनियमित, क्रव्यवस्थित, दिल को बाधी बात बाला ही वह पदटीप न छोड़ जाता, जैसा बर उसने किया है। उस पदरीप मे एक बहुत महत्त्वपूर्ण, निर्णायक वाक्स गावद है। उसे कहना चाहिए या कि चूँकि किले की नींबें भी तीन वर्ष की बर्बां ने भरी नहीं जा सकती, इसलिए यह दावा कि अकबर ने सन् ११६४ इं वे किने को चिनष्ट किया या और १२ महीने के भीतर ही किन में बन हुए एक भवन की छल से एक हत्यारे को नीचे फेंका गया था, बाब बिसुद्ध कल्पना है और केवल यही सिद्ध करता है कि अकबर एक हिन्दू किने में ही दिवासे करता रहा था। वृक्ति कीन उस पदटीप को अधूरी

छोड़ गया है, उसे पूर्ण करना हमारा कार्य है। किसी देश का इतिहास विदेशी और मूल-निवासी व्यक्ति द्वारा लेखन-कार्य में यही अन्तर है। इसमें यह भी स्पष्ट हो जाता है कि विदेशी अरबों, तुकों, फारसियों, अवीस्सी-नियनों या मुगलों या सहयात्रियों द्वारा लिखित भारत के इतिहास-प्रन्थों में क्यों अन्धविश्वास नहीं करना चाहिए!

अकबर के नाम पर किए गए झूठे मुस्लिम दावे की बाधा को एक बार पार कर लेने पर हम देखते हैं कि आगरा में आज दिखाई देने बाला लाल-किला बही किला है जिसके स्वामी अशोक और कनिष्क जैसे प्राचीन हिन्दू सम्राट् रहे थे। हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अकबर के बाद उस किले के निर्माता के रूप में किसी अन्य मुस्लिम णासक की ओर से कोई गम्भीर, जोरदार दावा नहीं है। जहाँगीर और शाहजहाँ बादशाह को ओर से कुछ अवनों अथवा परिवर्तनों के बारे में किए गए अस्पष्ट और नगण्य, निरर्थक दावों को पहले ही निराधार सिद्ध किया जा चुका है। इसका अर्थ यह है हम आज आगरा में जिस किले को देखते हैं, वह प्राचीन हिन्दू गैरिक (गेरुमय) किला है-उस रंग का जो हिन्दुओं को अतिगय प्रिय है। तथ्य रूप में तो यह गैरिक (भगवा) रंग हिन्दुओं के ध्वज का रंग है-यह वह रंग है जिसके लिए और जिसके नीचे उन्होंने अपने राष्ट्रीय और सांस्कृतिक अस्तित्व और परिचय के लिए सदैव संघर्ष किया है—यह वह रंग है जिसने उनको वीरता, बलिदान, भौयं, बहादुरी, यशस्विता और जीवट के महान् कार्य करने की सदैव प्रेरणा दी है। क्या उस रंग को मुस्लिमों द्वारा कभी अगीकार किया जा सकता है। ऐसा करना तो समस्त इतिहास और परम्परा के विरुद्ध बात 書工

१०. मुस्लिम आधिपत्य और मुस्लिम निर्माण की जूठी कथाओं की कई मताब्दियों के बावजूद किले के सभी हिन्दू साहचर्य, संगुणन ज्यों-के-त्यों बने हुए है। यह अत्यन्त उल्लेखनीय बात है। कई मताब्दियों, तक किले पर आकामक विदेशी नाणवाद का पूर्ण, एकछत्र प्रभुत्व रहने के बाद भी किले की साज-सजाबट पूरी तरह हिन्दू है, हिन्दू भेली की है। इसकी दीवारों और भीतरी छतों पर उभरे हुए, जटित या रोगन किए हुए विवित्त सपं, सम्याति, अन्य पौराणिक हिन्दू आकृतियां और पर्णाविनियां विद्यमान

है। समर्शनह दरबाबा, हाथी यांन, दर्जनी दरवाजा, त्रिपोलिया, जीण-बहुत्त, सम्लान-बुजे, बादलगढ़, मन्दिर राज-रत्न, संगीत-दीर्घा, हनुमान-निवर, बोधबाई का ज्यार-कक्ष, बगाली महल जैसे नाम और जिदन्त-कल्ल उन्हें बन्दिर-जैसी ठतें, सूर्य घड़ी, मत्स्य महल आदि लभी तक किले के साथ जुडे हुए है। तथ्य तो यह है कि लालकिले के बारे में कोई मुस्लिम-बिह्न, सक्षण लेखमान भी है ही नहीं। स्वयं इसका गैरिक रंग भी—हिन्दू मंग है। हिन्दू पताकाएँ गैरिक-रंग की है और यही रंग हिन्दू सन्यासियों के परिधानों का है।

११. हमने अनेक मध्यकालीन लेखकों के उद्धरण प्रस्तुत किए हैं। उनकी रचनाओं का सावधानीपूर्वक किया गया विश्लेषण मात्र यही सिद्ध करता है कि विदेशी मुस्सिम आक्रमणकारियों ने हिन्दू किले को ही अपने आधियत्य में किया था।

[२. बाबुनिक इतिहास-लेखकों की रचनाओं का उसी प्रकार का बद्यापन भी उसी निकाल की पृष्टि करता है। कीन द्वारा खोज निकाला गया किने का दो हजार वर्ष पुराना इतिहास जीधिकारिक निकलता है। जो कोई।-बहुत जंका और सन्देह उसके सम्भुख उपस्थित हुए थे, उनका सम्भीकरण उसके उस अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण पदटीप से हो गया है कि यदि किला एक वर्ष पूर्व ही विनष्ट हुआ बा, तो किले के अन्दर बने हुए राजनहम को छठ में एक हत्यारे को नीचे फेंककर भार डालने वाली घटना यदित नहीं हो सकती।

१३ किले की संरचना प्रारम्भ करने एवं उसकी पूर्ति की तारीखों में वालबन्यता का बभाव इस तथ्य का प्रमाण है कि किले के मुस्लिम मूलोद्वास के सम्बन्ध में सनस्त विक्व को प्रवंचित किया गया है, धोखा दिया गया है। किलो भी वर्णन उन्थ में किले के निर्माण सम्बन्धी न्यायी या निश्चित वारोधे नहीं मिलतो है। उनके निहिताधों से भी यही निष्कुष निकलता है कि किला एक वर्ष (सन् १५६५-६६ ई०) में या चार, पांच, सात, आठ या पत्वह से शोलह वर्षों में कभी भी बना होगा। यदि किला वास्तव में ही अववन बादबाह दारा बनवाया गया होता, तो आज हमारे युग में भी विकान उसके दरवारी धनवा में कुछ तो मौलिक और आधिकारिक

अभिलेख प्राप्त हो पाते। इस प्रधन के कि क्या इसी प्रकार के अभिलेख, हिन्दू स्वामित्व घोषित करने वाले भी प्राप्त हैं, चार उत्तर हैं। हमारा प्रवम उत्तर यह है कि चूँकि आगरे का हिन्दू किला सन् १४२६ से १७६१ ई॰ तक लगमग निरन्तर मुस्लिम आधिपत्य में रहा, इसलिए सभी हिन्दू अभिलेखीं को निर्देयतापूर्वक, निरंकुश और जान-बूझकर नष्ट कर दिया गया। जब किसी भवन पर विदेशी सेना का आक्रमण हो और उनका लगभग २५० वर्षों तक उस भवन पर कब्जा रहे, तो क्या भवन के मूल स्वामी के वंशजों को अपने पूर्वजों के किन्ही अभिलेखों की पुनः प्राप्ति की आजा हो सकती है? क्या अतिक्रमणकारी आकामक अपने अवैध आधिपत्य के सभी साक्यों को समाप्त करने के लिए ही सभी अभिलेखों को विनष्ट नहीं कर देगा ? हमारा दूसरा उत्तर यह है कि हिन्दुस्तान के सभी भवन जब मुस्लिमपूर्व काल के सिद्ध कर दिए जाएँ तो उसका अर्थ यह है कि वे सब असंदिग्धरूप में हिन्दू भयन हैं। हिन्दुस्तान में बने हुए उस किसी किले का निर्माता अन्य कौन व्यक्ति हो सकता है जबकि उस किले को मुस्लिम-पूर्व इतिहास वाला किला दर्शाया गया हो (जैसे कीन द्वारा सिद्ध करके दिखाया गया है)! हमारा तीसरा उत्तर यह है कि किले के हिन्दू-स्वाभित्य का उत्कृष्ट, प्रत्यक्ष साध्य गज और अध्व प्रतिमाओं, इसकी साज-सजावट तथा किले के साथ संलग्न इसकी हिन्दू नामावली में पहले,ही उपलब्ध हो चुका है। हमारा चौथा उत्तर यह है कि किले की भूमि का सम्यक् पुरातत्वीय उत्खनन करने, तथाकयित मस्जिदों की दीवारों और फर्गों पर लगे पत्यरों की सुक्ष्म जीच-पड़ताल करने और भूगभंस्य भागों और प्रकोध्ठों की विधिवत् खोज-बीन करने पर किले के हिन्दू मूलोट्गम का बहुत मूल्यवान साक्य, प्रचुर गावा में अब भी प्राप्त होगा।

शास्य का सारांश

१४. मुस्लिम वर्णन प्रन्य किसी प्रकोष्ठ, किसी भाग के नाम का स्पष्टीकरण करने में, उसे किसने बनाया, यह कब बना था, यह किस स्पष्टीकरण करने में, उसे किसने बनाया, यह कब बना था, यह किस प्रयोजन से बना था, इसकी लागत क्या थी, और इसमें हिन्दुत्व की झलक प्रयोजन से बना था, इसकी लागत क्या थी, और इसमें हिन्दुत्व की झलक प्रयोजन से बना में असमर्थ है! इसका कारण यह है कि किला मूल रूप में क्यों है—बताने में असमर्थ है! इसका कारण यह है कि किला मूल रूप में अरेबिया, ईरान, तुक्तिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और उपवेक-अरेबिया, ईरान, तुक्तिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और उपवेक-स्तान से आए आक्रमणकारियों से सम्बन्ध नहीं रखता था। वे तो माम

अतिकमणकारी, विजेता और अपहरणकर्ता लोग थे।

१४. हम स्पष्टतः प्रदर्शित कर चुके हैं कि सभी भागों सहित किले की सम्पूर्ण आंग्ल-मुस्लिम कहानी उपलब्ध वस्तु और उग्रवादी इस्लामी कपट-पूर्ण काल्यनिक रचना तथा दन्तकथाओं पर आधारित सम्भावनाओं से गढ़ ली गई है।

१६. किले के हाथीपोल दरवाजे के बाहर स्थित गज-प्रतिमाओं के सम्बन्ध में पश्चिमी विद्वानों और गप-शप-प्रिय यूरोपीय प्रवासियों द्वारा मुजित विचित्र मिश्रण की चर्चा करते समय हम दर्शा चुके हैं कि स्मिथ ने किस प्रकार स्वयं को ऐसी गाँठों में फँसा लिया है कि वह अन्त में स्वयं की ही अज्ञानता व काल्पनिक धारणाओं के जाल में बुरी तरह उलझ जाने की बात को स्वीकार कर लेता है। इस सब की अपेक्षा, उनको अबुलफजल द्वारा प्रस्तुत गजों के सन्दर्भ की ओर ध्यान देना चाहिए था। अबुलफजल हाथियों का उल्लेख तो करता है किन्तु उनका निर्माण-श्रेय अकबर को नहीं देता और न ही यह कहता है कि उनके हिन्दू सवार कौन थे। ये तो यूरोपीय लोग ही है जिन्होंने यह कल्पना करके समस्त प्रश्न को उलझा दिया है कि वे दोनों गजारोही वे दो राजपूत शत्रु-द्वय थे जिनको अकबर ने मार डाला था। फिर उस हास्यास्पद, अनगंत धारणा, कल्पना के बाद अन्य अनेक बेहूदी कल्प-नाएँ भी की जाती हैं, यथा कि १६वीं शताब्दी के धर्मान्ध बादशाह अकवर ने इस्लाम के लिए बर्जित सभी निषेधों का परित्याग कर दिया और बुत-परस्तीसूचक मृतियां बनायी, फिर उन पर मुसज्जित दो हिन्दू आरोही-बैठाए जिनसे वह घोर घृणा करता या और जिनको उसने मार डाला था जोर फिर जकबर के अपने बेटे या पोते ने उन मूर्तियों को गिरा दिया जो उनके 'विशिष्ट' पिता या दादा ने अत्यन्त उत्कंठापूर्वक स्थापित करवायी थीं। इतना ही नहीं, हम दिखा चुके हैं कि हिन्दू लोग अपने किलों के शाही दरवाडों के सामने हाथियों की मूर्तियाँ अवश्य ही स्थापित किया करते थे। हिन्दुवों की समृद्धि-देवी लक्ष्मी के दोनों और भी हायियों को स्पष्ट, अविरल रूप में देखा जा सकता है। हिन्दू परस्परा में देवराज इन्द्र का वाहन भी गजराज ही है, जो राजसत्ता और समृद्धि का प्रतीक है। हाथी को तो पीने और कलील करने, दोनों ही कार्यों के लिए पर्याप्त जल-राशि के संग्रह की

आवश्यकता होती है। अतः हाथी पिश्वमी एशिया के निजंल इस्लामी भूमि प्रदेश का पशु न होकर हरे-भरे हिन्दुस्तान का मूल पशु है। साथ ही मुस्लिम लोग तो एक चूहे या मच्छर का भी चित्रीकरण, मूर्तिकरण नहीं करते; इसलिए अतिविशालकाय हाथियों की महान् मूर्तियों का निर्माण करके वे कभी भी अपधर्म का आचरण नहीं कर सकते।

इस सम्पूर्ण विवेचन से पाठक को विश्वास हो जाना चाहिए कि आगरे का लालकिला अति प्राचीन हिन्दू काल का है और कम-से-कम २२०० वर्ष पुराना तो है ही। वास्तव में किस हिन्दू सम्राट्ने इसका निर्माण किया था-इस बात का ज्ञान भी सुगम रीति से हो सकता था यदि अफगानिस्तान से लेकर अरेबिया तक के विदेशी नर-राक्षसों ने आठवीं शताब्दी से लेकर अठारहवीं गताब्दी की ११०० वर्षीय दीर्घ अवधि में भारत को बुरी तरह लूटा-खसोटा, छाना, उजाड़ा-विनष्ट किया और तोड़ा-फोड़ा न होता। अब भी बहुत देर नहीं हुई है। जैसा हम प्रदर्शित कर चुके हैं, विनष्ट और तोड़े-मोड़े इतिहास को पुनः ठीक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है यदि केवल जनता जाग्रत् हो जाय और अपना इतिहास पुनः लिखने के पुनीत कायं में संलग्न हो जाय। राणा प्रताप और शिवाजी जैसे देशभक्त योद्धा तो हारा हुआ प्रदेश पुनः विजय करते हैं किन्तु राजनीतिक उद्घार की पुनीत बेला में विदेशी आकामकों के हाथों चले गए भवनों की शैक्षिक पुनर्विजय देशभक्त लेखकों, रचयिताओं, इतिहासकारों, वकीलों और तकंशास्त्रियों को ही करनी है। जब तक यह कायं नहीं हो जाता तब तक अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता के होते हुए भी हम लोग उस भौतिक धर्मसिद्धान्त के दास बने रहेंगे जो विदेशी शासन की एक हजार वर्षीय अवधि में हमारे ऊपर अत्यन्त सावधानी से लादे गए और चालाकी से हमारे गले मढ़ दिए गए थे।

### श्राधार ग्रन्थ-सूची

- १. आगरा फोटं, बाइ मुहम्मद अश्रफ़हुसैन, रिटायडं असिस्टेण्ट सुपीरटैंडेंट, डिपार्टमैंट ऑफ आर्कियोलीजी, प्रिटेड बाइ दि गवनेंमेंट ऑफ इण्डिया प्रेस, नई दिल्ली, १९५६।
- २. दि सिटी ऑफ ताज, बाइ एन० एच० सिद्दीकी, ६८ जाजें टाउन, इलाहाबाद, १६४० ई०।
- ३. ए हैंड बुक टु आगरा एंड दि ताज, सिकन्दरा, फतहपुर-सीकरी एण्ड इट्स नेबरहुड, बाइ ई० वी० हेवेल, लौंगमैन्स ग्रीन एण्ड कम्पनी; ३६ पेटरनोस्टर रो, लंदन, १६०४।
- ४. अकबर दि ग्रेट मुगल, बाइ विन्सेंट ए० स्मिथ, सैकिंड एडीशन, रिवाइल्ड इण्डियन रीप्रिण्ट १९५८, एस० चन्द एण्ड कम्पनी, दिल्ली, जालन्धर, लखनऊ।
- प्र आईने-अकवरी बाइ अबुलफजल, ट्रांस्लेटेड इन टु इंगलिश बाइ एच० ब्लोचमन, एण्ड कर्नल एस० एच० जर्रट, सैकिण्ड एडीशन, एडिटेड बाइ लेफ्टिनेंट कर्नल डी० सी० फिलोट, प्रिटेड फॉर दि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता, १६२७।
- ६. दि कर्मेण्टेरियस बाइ फावर मनसर्रट, एस॰ जे॰, ट्रांस्लेटेड फाँम दि ओरिजनल लैटिन बाइ जे॰ एस॰ हाँयलैंड, १६२२, हम्फे मिलफोडं, आक्सफोडं यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता।
- ७. रैम्बल्स एण्ड रि-कलैंक्शन्स ऑफ एन इण्डियन आफीशल बाइ लेपिटनेंट कनंल डब्ल्यू० एच० स्लीमन, रि-पब्लिश्ड बाइ ए० सी० मजूम-दार, १८८८, प्रिण्टेड एट दि मुफीदे-आम प्रेस, लाहौर।

द. हिस्ट्री ऑफ दी राइज ऑफ दि मोहमडन पावर इन इण्डिया टिस दि इयर ए० डी० १६१४, ट्रांस्सेटेड फॉम दि ओरिजनस पश्चिम आफ मुहम्मद कासिम फरिस्ता, बाइ जानबिस्स, इन फोर वाल्युस्स, पब्लिश्ड बाइ एड० डे०, ४६/ए शाम बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता-४ (री-प्रिटेड स्तकता, १६६६)।

ह. राल्फ फिन, इंग्लैंड्स पायोनियर दु इण्डिया, बाइ जे० हार्टन रिले, संदन, टी॰ फिशर जनविन, पेटरनोस्टर स्ववेयर, १८६६।

१०. अकबर दि ग्रेट, बाल्यूम-I, बाइ डाक्टर आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, आगरा।

११. एनत्स एण्ड एण्टीक्वीटीज ऑफ राजस्थान बाइ लेपिटनैंट कर्नल बेम्स टाड, इन टु बाल्यूम्स, री-प्रिटेड १६५७, लंदन, राउट लेज एंड केनन पॉल लिमिटेड, ब्राडवे हाउस, ६७-७४ कार्टर लेन, ई० सी० ४।

१२. मुन्तबाबूत तवारीख, बाइ अब्दुल कादिर इब्ने — मुलुक शाह नीन ऐव अल बदायूंनी, ट्रांस्लेटेड फॉम दि ओरिजनल पशियन एण्ड एडिटेड बाइ जाज एस॰ ए॰ रैंकिंग, एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल (बैप्टिस्ट मिशन प्रेस, कलकत्ता, १८६८)।

१३, ट्रांडेक्शन्स ऑफ दी व्यक्तियोलीजिकल सोसाइटी ऑफ आगरा, जोलाई ट्र दिसम्बर, १८७५, प्रिटेड बाई ऑडंर ऑफ दी कौंसिल, दिल्ली गजटप्रेस।

१४, कीन्स हैंड बुक फॉर विजिटसे टु आगरा एण्ड इट्स नेवरहुड, री-रिटन एण्ड बाट अप टू डेट बाइ ई० ए० डंकन, हैंड बुक्स ऑफ हिन्दुस्तान सेविन्य एडिशन, कलकत्ता, यैकर स्पिन्क एण्ड कम्पनी, लंदन : डब्ल्यू थैकर एण्ड कम्पनी, १६०६।

१४. स्टोरिआ डो मोगोर ऑर मुगल इण्डिया (१६४३-१७०८), बाइ निकोलाओ मानुषी, बेनेशियन (बात्यूम्स वन टुफोर) ट्रांस्लेटेड विद इंट्रो-डनसन एण्ड नोट्स बाइ विलियम इविन, पब्लिश्ड बाइ एस० डे० फॉम एडिशन्स इश्डियन, ५३-ए शाम बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता-४।

१६. जागरा एण्ड इट्स मौन्यूमेंट्स, बाइ बी॰ डी॰ सांवल, ओरियण्ड लोगमन्स, ११६८।

१७. ए विजिट ट्दी सिटी ऑफ दी ताज—आगरा, वाइ ए० सी०

जैन, २५६३ धर्मपुरा, पब्लिश्ड बाइ लाल चन्द एण्ड सन्स, दरीबा कलाँ, दिल्ली।

१८. आगरा हिस्टोरिकल एण्ड डेस्क्रेप्टिव विद एन् अकाउण्ट ऑफ अकबर एण्ड हिज कोटं एण्ड ऑफ दि मॉडनं सिटी ऑफ आगरा बाइ सैयद मुहम्मद लतीफ़, प्रिटेड एट दि कलकत्ता, सैण्ट्रल प्रेस कम्पनी लिमिटेड, ४० केनिंग स्ट्रीट, १८६६।

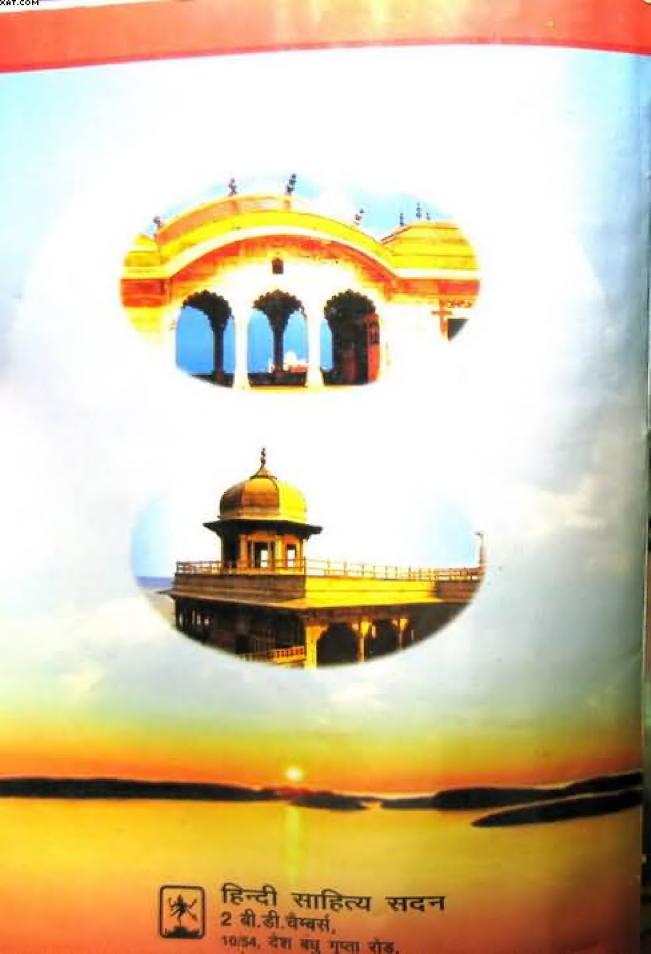